## OUEDATESUD

#### GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

| BORROWER S | DUE DYATE | SIGNATURE |
|------------|-----------|-----------|
|            | ļ         |           |
|            | Ì         | }         |
|            | ]         | }         |
|            | }         | }         |
|            | ţ         | }         |
|            |           | }         |
|            | }         |           |
|            | Ì         | ļ         |
|            |           | }         |
|            | }         |           |
|            | }         | }         |
|            | 1         | }         |
|            | 5         | 1         |

#### श्रानमण्डल प्रन्थमालाका ग्यारहवाँ प्रन्थ

## जापानकी राजनीतिक प्रगति

(मनत् १४२४--१४६६तक)

संबक डाक्टर जार्ज एत्सुजीरो उयेहारा, व (वाहान्टन) डो. यनना (नयटन)

> अंगरेजीसे भाषान्तरकार पं० लक्ष्मण नारायण गर्दे

> > काशी ज्ञानमयहल कार्यालय १६७=

यकायक— रामदास गोड एम. ए.

व्यवस्थापक झानमएडल कार्यालय, काशी

[१ म सं० २०००-१६७=]

[मूल्य सजिल्द ३॥=)]

सर्वाधिकार रचित

ग्रुश्य गव्यवित कृष्ण गुर्कर श्रीतरमीनारायण प्रेस, काशी १०

#### सम्पादकीय वक्तव्य

ज्ह्रह्मानी विद्वान हाकूर उपेहाराने हाकुरी हिगरीके

लिए लन्दन विश्वविद्यालयमें जापानके राजनीतिक विकासपर एक विद्वसापूर्ण निक्न्य पढ़ा था। यह सं १८८७ विल्में पुस्तकाकार मकाधित हुआ। शानमण्डलके संचालक भीमान यावू शिषमसाद गुप्तके आवेशसे इस मन्य-रक्षका हमारे मित्र पं लदमण नारायण गर्देने जो अब वैनिक मारत-मित्रके सम्यादक हैं—श्रंमेज़ीसे उट्या किया। जय शानमण्डलके पास मेस न था तसी इसका श्रुपना अन्यत्र आरम्भ हो गया था, पर अनेक विद्रा याधाओं के कारण पुस्तक एक खंड श्रुपकर कक गयी थी। अब यह पूरी की गयी है। "देर आवद दुक्त आवद" की कहावतके श्रुसार पाठकोंको पुस्तक पसन् आयो तो। मण्डल सारा परिश्रम और व्यय सुफल समकेगा।

इसके पहले चएडके सम्पादमका श्रेय श्रीयुत श्रीप्रकाश-तथा श्रीमान् पं॰ पर्धासिह श्रम्मांको ही है श्रेयके सम्पादन कार्य्यमें, मूफ संगोधनादिमें हमें पं॰ जयदेवजी विद्यालहारसे बराबर सहायता मिली है, जिसके लिए हम इन मित्रोंके कतश हैं।

श्रीकाशी। } १ मेष १&७⊏

रामदास गौड़ सम्पादक

#### जापानपर एक सरसरी निगाइ

[ ले॰ रामदास गौइ ]

#### १-भूगोल

क्काइचीन जम्बृद्धीपके और आजकलके पशिया महाद्वीपके श्रत्यन्त पुरवर्मे जापानका साम्राज्य है। कमखटका-के दक्षिणी सिरेसे लेकर फिलिपाइन श्रीपसमृहके अचर सौ मीलकी दूरीतक प्रशान्त महासागरमें कुछ टेंद्रे मेंद्रे बेदील टापू परस्पर मिले जुले हैं जिन्हें जापान द्वीपपुछ कहते हैं। इसके पश्चिमोत्तरमें अस्रोट्स्क समुद्र, जापान समुद्र भौर पूर्वी समुद्र है और दक्षिण पूर्वमें प्रशान महासागर है। उत्तरमं कुरील हीपपुत्र है। दक्षिण पश्चिममें शालालीन ह्रीप-माला है जिसको जापान हीपमालासे केवल परुप नामक जलहमरमध्य झलग करता है। जापान द्वीपमालामें चार ह्मीप मुख्य हैं-येज़ो (घा होकायदो) होंदो (घा निष्पन), शिकोकु और किउशिउ। किउशिउसे दक्षिण लिउकिउ या सुचु टापू हैं जो अपना सिलसिला फारमोसा द्वीपतक पहुँ-चाते हैं। यह फारमोसा क्रीप भी सं० १६५२में चीनसे जापानके साम्राज्यमें या गया है। जापानका विस्तार लगमग पौने दो लाख मीलके है जो हमारे बङ्गाल और बिहारके बरा-बर होता है। मुल्क अवड़ खाबड़ और पहाड़ी है। जागते और सोते ज्वालामुखी पर्वतीसे भरा है। वारम्बार भूकाव हुआ करता है। सूकर्पोसे प्राप्त कोई हिस्सा प्रायः यथा रहता है तो यह इक्टरिय माग है। इन्हीं स्कर्मोके इरसे यहाँ मकान कहाँ के बनाये जाते हैं जो दो संजितसे ज्यादा ऊँचे प्रायः नहीं होते। कई पर्यंत दस पारह हज़ार फुट ऊँचे हैं। टाप्के कितार इतने टेड़े मेड़े बीर असम हैं कि समुद्रका कितार लगभग अठारह हज़ार मीलके मिल जाता है। नदियाँ छोटी हैं पर अव्यन्त वेगवती हैं। गरिमगीमें परफ़के गलते और पानी वरसनेस पड़ी तीम पाइपाली पारा वहने काती है। इनसे संस्थाई मज्यो होती हैं पर इनमें जहाज़ नहीं चलते। कित-कम, तोनी, शिनानी, हिस्सों और हशिकारी प्रधान "गय" क्यांत निवर्धें हैं। होतें जोर निवर्धें स्वते पड़ी भील है जिसे "बीया" कहते हैं। होतें जोरानकी सबसे बड़ी भील है जिसे "बीया" कहते हैं।

श्रुतुश्रोमें बहा अन्तर है। मुल्य टापुश्रोमें जाज़ इतना कहा पहता है कि कभी कभी पारातक जम बाता है। गरमी मुख्यके रक्तकी गरमीतक पहुँच जाती है। ४० इंचसे लेकर ए॰ इंचतक यर्प भी हो जाया करती है। सबसे अधिक गरमी असाढ़ साधम और भादोंमें पहती है। दिखन पूरव-के सारे किनारोंसे लगी हुई उच्छी अशान महासागरकी यक धारा बहती है जिसे कुरोशिया (उप्णा धारा) कहते हैं। इसी लिए दिक्त-पूर्ण भाग पश्चिमोस्तरकी अपेक्षा अधिक गरम रहते हैं। गरमीमें बही समानक बचंडरों और बगूलीवाली आंधी उटा करती है जो शरद श्रुतके शते खाते यहुत हानि-कारक हो जाती है। यहाँ पाताल भीर जम्मूदीण (उमेरिका और पश्चिम) दोनोंके जन्तु पापे जाते हैं जिससे निक्षय होजा कि किसी युगमें अम्मूदीण और पाताल दोनोंसे थे टापू हुए थे। धनस्पतियोका भी बढी हाल है। जापानी प्रायः मञ्जूली भात थाता है। चायकी भी बड़ी चाल है। चायकी केती भी बहुतायसचे होती है।

#### २–समाज

शहरोंके रहनेवाले ज़ासे विलायती हो गये हैं। पश्चिमी सभ्यताकी कोई चीज नहीं जिसका यहाँ प्रचार न हो। यही चटक मटक, यही तुमतदाक, यही शान, यही आगयान। नागरिक जापानी किरिहियोंकी पूरी नकल करता है और अपनी प्राचीन सभ्यताको प्रायः स्रो येटा है। पर गाँवयाले सभी बहुत कुछ पुरानी सभ्यताको सँमाले हुए हैं। जापानकी भौगोलिक दशा भी उसकी प्राचीन सभ्यताका रदाक है। घराँमें चटाइयोंके सिवा कुर्सी मेजकी चाल नहीं है। जापानी अपनी थाली अपने सामने चटाईपर रखकर भोजन करता है। अधिकांश गरम हम्मामाम नहाते हैं जो मैदानमें यने हुए उपलते जलाशय हैं। जापानियोमें बड़े फुटुम्योंकी प्रधा नहीं है। बड़ेसे बड़ा कुटुम्य प्रायः पाँच छः प्राणियाँका होता है। जापानियोमें बड़ी जातियांके लोग प्रायः गोरे कुछ पीला-पन लिये होते हैं, चेहरे लम्योतरे, झाँखें कानकी तरफ तिरखी चदी हुई और मुँहका घेरा छोटा होता है। कदमें जापानी लम्या नहीं होता । ऊँचाई प्रायः सवा पाँच फुटसे अधिक नहीं होती। शारीरिक अवस्या उनकी अच्छी नहीं होती। प्रायः दुषले श्रीर कमज़ोर होते हैं। छोटी जातियोंके लोग कुछ साँवले होते हैं, आँखें सीधी होती हैं और शरीरकी बनावटमें मज़बूत होते हैं। जापानियोंका सिर प्रायः का बड़ा होता है।

मर्द रेशमी या स्ती कुर्ता और किमोनो (आपानी चोता)

पहनते हैं। कमरमें रेशमी कमरबन्द वंबा रहता है। शीत कालमें कई किमोनी एक दूसरे के उत्तर पहन लेते हैं। और सबसे उत्तर 'काकामा' या हासीं (जापानी कोट) पहना जाता है। यह बडा कोट घरमें रहने के समय उतार देते हैं। सियों अन्दर एक चीला पहनती हैं, उत्परसे 'किमोनो' पहन लेती हैं और कमरमें डेड़ फुट चीडा कमरबन्द (शीवी) किमोनो के भी उत्तर वाँध जिला आता है। औरतें कालों खुन नल लगाकर पुलडीदार लम्बी सूर्योंसे अपने नालोंको बडी अच्छी तरहसे संवार लेती हैं। एक बार वालोंको मूँयकर सातवें दिम खोलती हैं। केश्याशको दीला न होने देने के लिए गर्वन के मायकी एक मुझी हुई लकडीकी पट्टी लगा लेती हैं।

क मायका एक मुझ हुर लकशका पहा लगा शता है। जापामी लोग स्मायसे ही खुन दिल, प्रसम्, विचारयान् सहिष्यु और वहें मितव्ययों होते हैं। जापानमें स्मो पतिका

भन समभी जाती है। जापानकी झाबादी १२७५ वि०में लगमग पीने छ करोड थी। स्री पुरुषोकी सम्बा पाय बराबर ही समझना चाहिए।

#### ३—शिचा

जापानमें ६ से १४ वर्षकी अवस्थातक प्रारम्भिक शिका आवश्यक समस्री जानी है। १८९२-३३ वि॰ से प्रारम्भिक पाठणायाँ २५,५७=, शिल्प विद्यालय ०६२५, वालोय ना ६३५, मध्यविमागके विद्यालय २२१, कन्यावाउठणालाएँ ३६६, नामंस स्कूल ६२, कन्यान्य २हुन २१९०, उद्य कलाके विद्यालय =, विश्वविद्यालय ५, और अन्यों और मूँगोंके स्कूल ७२ थे।

प्रारम्भिक विद्यालवामें ग्राचारशिक्षा, मातृनाया, गणिन, इतिसाह, भूगोल, शारीरिक व्यायामको शिक्ष दो जानो है। मध्य विद्यालयों में पूर्वोक्त विषयों के श्रतिरिक्त चीनी, अंग्रेजी, फरांसीसी, जर्मन भाषाएँ तथा उद्य गखित, पदार्थ विद्वान, श्रयंशास्त्र आदि पाठ-विधिमें रखे गये हैं। तोसियो, कियोतो, तोहोकू और किडिश्डमें राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित हैं जिनसे बहुतसे धर्मशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य, विद्वान, शिल्प, इति आदि विद्याओं के महाविद्यालयों का सम्यन्य है। इन चारों विश्वविद्यालयों के उपाध्यायों और महोपाध्यायों की संख्या वि० १६०६-०३ में हां पृथी। और भी बहुतसे पेसे स्कूल हैं जो सरकारकी और सर्वसाथाएक चन्देसी सहा-यासी चलते हैं।

पतास चलत है। १६७२-५३ वि॰में जापानमें ६०० पुस्तकालय थे। इसी घपेंमें २६५१ समाचारपत्र, मासिक, साप्तादिक क्रीर वैनिक पत्र मकाशित होते थे।

#### ४—धर्म

आजकल जापानका राज्य धर्म कुछ भी नहीं है। सभी सम्मदायों को स्तन्त्रता है। शितोधर्म और सुद्धधर्म ये दोनों मुक्य हैं। शितोधर्मकी १४ और सुद्धपर्मकी १० शाखार्य हैं। १६५६ विन्में पहाँ इसार्यों का गिरजा भी स्मितित हो गया था। १६०१ विन्में जापानमें छोटे बड़े सब शितोमन्दिर १,२१,३६६, युद्ध मन्दिर ७१५३ और १५११ गिरजे थे। शिन्तो-धर्म जापानका अपना धर्म है। युद्धपर्मे के मवारक छठी शताच्ही-के झन्त और सात्रयां शताच्हीके मारम्ममें चीनसे सार्य थे। शिन्तोधर्ममें नैसिंग देवताओं की उपास्ता तथा पितरों की पुजा मुख्य है। मुख्य देवता अमतेरासु (सुर्वदेव) शी जापानके सम्राट् मिकाडोका आदि वंशकर्ता हुआ है। सर्थात् आरान समार् अपनेको स्प्यंवशी कहता है। उसके नीचे और भी यहुतसे गीण देवता है जो पर्यंता निश्मों और अन्य मीतिक रचनाओं के अधिष्ठाता हैं बहुतेरे त्योहार तो पितरों के ही नाते माने जाते हैं। शिन्तोधर्मके मन्दिर युद्ध मन्दिरों की अपेद्धा बहुत सादे होते हैं और प्जाविधि भी बहुत शानसे नहीं होती। उस भेणीने यहुतसे लोग को धर्मको मानते हैं।

#### ५-- उद्योग घरधे

श्रधिक उद्योग धन्धे वही हैं जिनका सम्बन्ध खेती, बागवानी, जगलात और मलुब्राहीके साथ है। सबसे मुख्य धन्या खेतीयारी है जो बहुत प्राचीनकालसे चली श्रा रही है। सेकडा पीछे साठ चादमी खेतीवारीमें ही लगे रहते हैं। देशका पहतला भाग पहाडी होनेले बेबला पडा है तोभी बसे हुए भागोंमें भी उपजके मालको चाजारमें हो लानेके लिये बडी कठिनाइयाँ होती हैं। वहाँकी मुख्य उपजें, धान, जी, गेहूं और को हैं। यहाँके किसानी और जमीनदारोंके निरन्तर परिश्रमसे आशासे अधिक फसल होती है। एक वर्षमें एक ही खेतसे तीन तीन फसलें काट लेते हैं। बाजरा, सेम, मटर, गेहूँ, आलू, रुर्र, तम्बाखू, नील और चाय खादि पदार्थ प्राय सव जगद पैदा होते हैं। रेशमी कीडॉके पालनेके लिए शहतनके याग भी जगह जगह लगे हुए है। तस्याकुएर जापानी सर कारका ठीका है। रेशमी फसल जापानकी सुख्य पैदाबार है। जापानसे रेशमी माल बहुत ज्यादा बाहर भेजा जाता है। जापानसे १८७६ विश्में कथा रेशम यौने चौरानवे करोड रुपयेका,रेशमी माल, १५ करोड़ रुपयाका, और रेशमी ककरा ३० करोड रुपयेका विदेशमें गया।

जापानमें घोड़ा, सुझर, भेड़, वकरी, गाय बैल आदि पशु भी बहुत पाले जाते हैं। लगभग अठारह करोड़ एकड़ भूमिमें बॉस, बड़े केले, सागोन, खजूर, लाख, कपूर, मोम आदिके वृक्षोंके जंगल हैं। किउशिउ और येजोंके प्रान्तोंमें कोयलेकी खानें हैं।चाँदी, ताँबा, रसांजन, सोना, गन्धक, लोहा, ग्रेफाइट् श्रीर चीनी मिट्टी भी मिलती है। श्रीर खानें भी मध्य होन्दो श्रीर येजोमें कहीं कहीं हैं। जापानमें मजूरी सस्ती है। रुई, मृतके माल रेशमी और टसरी माल, पीतलके वर्तन, चटाइयाँ, दरियाँ, चीनीके बर्तन, टोकरियाँ, वाँस और वेंतकी कारीगरी, रीयासलाई, शीशेका सामान, फलालैन, पंस्ने नथा लोहेके वर्तन र्केची, चाकु घादि सामान ऋधिक विकता है।

नागासाकीमें जहाज बनानेका एक बड़ा कारखाना है। वाकामात्सुमें लोहे झौर फौलादके कारखाने हैं। इसके सिया सौमें पाँच थादमी मछलीका ही रोजगार करते हैं।

१८७५में जापानमें सरकारी रेलें श्रीर कम्पनीकी रेलें मिलाकर लगभग १=३४ मीलॉपर फैली हैं। एक नियत चौड़ाईकी रेलकी पटरी विद्यानेकी आयोजना की गयी है जिसका सवा दो श्राय रूपयेका बजट कृता गया है। यह कार्य वि॰ १६६०में समाप्त होगा। एक सुरङ्ग १६५७ वि०में हीं ख़ुदना प्रारम्म हो गया है जो १४=५ वि॰में समाप्त हो जायगा। इस ७ मीलकी सुरहसे किउशिउ द्वीपसे होन्शू दीपमें सुगमतासे लोग ह्या जा सकेंगे।

जापानमें १६४१ मीलींपर (वि० १८७५) विजलीसे चलने वाली ट्रामकी पटरी विछ गयी है।

विदेशीय व्यापारके लिए जापानी सरकारने ब्यापारी कम्पानगोंको नियुक्त किया है। ४ मुक्य जहाजी मार्ग खुले हुए हैं। १ उत्तर अमरीकाकी ओर, २, द्विण अमरीकाकी ओर ३ यूरोपकी ओर, ४ आस्ट्रेलियाकी, ओर । कोरिया, उत्तरी चीन और यमसीक्यागके बन्दरीयर भी जापानी जहाजोंने मार्ग खुले हुए हैं।

फलत जापानको अपनी स्थित सम्य ससारमें किसी
यूरोपी राष्ट्रसे कम नहीं रही। ससारकी सबसे बडी राज्य
सत्ताओं ने जापान भी एक यिना जाता है।

#### ६-इतिहास

जापानी पुराणों के अनुसार जापानी द्वीगों को स्थाने विवास था। उन्हों के सम्या जापानी राजस्यके मृत्युष्ट्य जिन्मूने २-३ वि॰्यूओं अपना राज्य स्वाधित किया था। प्रकारित किया था। प्रकारित किया था। प्रकार सिव्य के सिव्य के सिव्य की त्यामें कीरियाकी सम्प्रताका जापानपर प्रमाय पडना प्रारम्भ हुआ। छुठी शताब्दीके प्रारम्भ वीद्धधर्म फैला। महाराजा स्थानकी हत्यामें पीछे राजी स्वर्धाों थींद्रधर्म पेला। महाराजा स्थानकी हत्यामें पीछे राजी स्वर्धाों यीद्रधर्म पेला। महाराजा स्थानकी सम्प्रता बहुन शीप्त अपनामी गयी। राजी मुहंदों सीगायश की थी। यह सश्च यस समय पवल हो गया पा परन्तु कोक्योकू वर्ध राजीने शासनमें (१६६—७००) सीगायशका यीवन दल खुका था। समने पीछे राजा कीतुकू महीपर वैदा। समने याद राजपाटका काम राजनीतित्र कामातारीके हायमें आया। यही

चतुर व्यक्ति प्रसिद्ध फूजियारा यंशका संश्यापक हुआ।
५ शतान्त्रियोतक इस यंशकी प्रवत्ता रही तो भी महाराज-की पदधी प्राप्त न थी। वंशपरम्वरागत राजप्रतिनिधि पदसे ही सन्तुष्ट थे। इन्होंके ग्रासनकालमें जापानकी ग्रासन शक्ति श्रीर सम्यताकी यड़ी वृद्धि हुई।

व्यी शताब्दीमें एक धर्मध्यवस्था-पुस्तक तय्यार हुई। राजाका ज़ोर बहुत कुछ घट गया और फुजिधारा वंशका बल बहुत बढ़ गया। एक कानून ऐसा यन गया कि महाराजाके इरेक शासनसम्बन्धी कामपर राजप्रतिनिधिका नियन्त्रण श्रावश्यक हो गया। इसी कालमें धार्मिक संस्था श्रीर सेना विभागका भी यहुत यल यदा। १२ वी शताब्दीतक जापान षड़ा ही सुली और समृद्ध रहा। इसके पीछे मिनामोती और तायरा दो सम्प्रदायों में बड़ा विरोध हो गया। यह कियोतो-की राजगद्दीके लिए था। होते होते इस भगड़ेने ऐसा भया-नक का धारण किया कि पाँच शताब्दियौतक युद्ध चलता रहा। फ्रिजवारा यंश दोनोंके लिए समान था। फ्रिजवारा षंशके अधिकारी उसीके सिरपर राजमुकुट रखते थे जो संभाल सकता था। १२१६ वि०में तायरा और मिनोमोती दोनों दलोंके दो प्रयल नेता गद्दीके लिए उठ खड़े हुए। तायरा दलकी विजय हुई। नीजोको राजगदी दी गयी। दूसरे रलका नेता योशितोमो मार डाला गया और उसका पुत्र योरीतामो भाग गया। कुछ काल पीछे योरीतोमीने तायरा दलके विरोधमें वड़ी सेना इकट्टी करके और अपने भाई योशितस्तेकी सहायतासे तायरा दलको परास्त किया और शासनकी बागडोर श्रपने हाथमें करके जापानका शासक बन <sup>बै</sup>डाः मिकादो अध्य केवल नाम मात्रका राजारह गयाः। शोग्न केवल नाम भाजके लिए मिकादोको कर भैज देता था। असलमें बागडोर शोग्नके हायमें थी। योरितीमोने अपने शासनका. केन्द्र कामाकुरा स्थानपर बनाया। और हायनियोंका विशेष कदसे स्थापन करके शासन किया। विश् १२५५में वह मर गया। उसके पश्चात् उसका श्वाहर होजो तोकिमासा सब कारवारका मालिक बना और उसके पश्च भी हिकेन या शोग्नोके व्यवस्थापक के नामसे असिद्ध हुए।

होजी वशर्जीका वल इतना अधिक यद खुका था वि उनका यल घटानेके लिए कियोतोके राजाने १२७= वि०में सेना भेजी। होजोके धशजाने उसका पूरा मुकायला किया भार राजाको गद्दीसे उतार कर देशसे निकाल दिया। फलत होजोके घशजोंमें अगले सी वर्षीके लिए वरावर जोर बना ही रहा। ये अपने शिकेनके पदपर बराबर अमे रहे और शांग नाई और राजगद्दीका मान नाममात्रको रह गया। इन्हींक शासनमें मगोल लोगोंका यहा भारी आक्रमण हुआ। १३३१ वि॰में पहला घावा रोका गया । मगोल लांचार हाकर चीनकी श्रोर लीट गये । मगोल विजेता कवला खाँने श्रवना राजदृत कर उगाइनेको भेजा, इसपर विशेष व्यान न दकर जापान सरकारने राजदृतीको मरवा शाला । इसपर मानका बहा भारी लडाऊ बेडा १३३८ वि॰में जापान समुद्रमें दिखाई पडा। शृतुको कितनी ही बड़ी सेना रही हो पर जावान द्वीपपर पैर रखनेकी हिम्मत न थी। जावानियान इस अवसरपर अनेक काम यही पीरताके किये। अन्तमें चीनी बेडा बापस आप तुफानसे दितरा गया। कुछ एक ही बचकर ताका टाप्में पहुँचे। यहाँ भी उन अभागोंको शुरल न मिली। आपानी उनपर इट पद और उनका काम तमाम कर दिया ! १३ धीं शताब्दीके अन्तमें भिकादोने शिकेन लोगोंकी उक्तरार्का अन्त कर देना चाहा। पर यह असफल रहा, बहिक उलटे उसे ही कारावासका दण्ड मिला। तो भी इस समय मिकादोके पद्ममें सेनापित नित्ता, योशिदा, आशिकामा तकाऊजी आदि बड़े बड़े समर्थ पुरुष थे। उन्होंने होजो वंशजींको लोहेके चना चववाए। होजो लोगोंको परास्त किया और उन्हें देशसे चाहर निकालकर पुनः गोदायगोको ही राजसिंहासनपर वैठाया (१३८०२ वि०)।

्गोदायगो राजगद्दोपर बैठकर भी कोई बड़े अधिकार न पा सका क्योंकि वि० १३६३मं द्दी आशिकागा तकाउजीकी शोगुनाई मवल हो गयी। उसका विरोध करनेपर गोदायगो-को गद्दीसे उतार दिया गया और नया मिकादो गद्दीय विद्याया गया। ५० सालतक दो विरोधी राजवंश गद्दीके लिए खड़े होते रहें, एक जापानके दल्लिणी भागमें और दूसरे उत्तरी भागमें। ये दोनों दल योशिमिरसुकी शोगुनाई शासनमें गोकोमारसुके राज्यकालमें (१६३० वि०) परस्पर मिल गये। १५ वीं शतान्दीमें शोगुनाईका पद सर्वधा निर्वेल पड़ गया। स्वारा देश भीतरी युद्धोंसे जर्जरित हो गया और जागीरदारों और ताल्लुकेदारोंमें परावर लाडी तलवार चलती रहीं।

हिदेगोदी देगेगा कोर नावृत्तामा इन तीन सेनापतियों के प्रयत्न प्रयत्न है से घोर अराजकताका अन्त हुआ। इनमें नावृत्तामा अपातके इतिहासका एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। उसने पिजजन और अन्य पाँच प्रान्तोका शासन अपने हाथमें लिया। शाशिकामा योशिआकाको अपना शोगून बनाया आति तिया। याशिकामा योशिआकाको अपना शोगून बनाया आति सिकायों कं नामपर सारा शासनका कार्य चलाना प्रारम्भ किया। विष १६३६ में उसका थात किया। गया। इसके बाद सेनापति

हिदेवोछीने देशमें व्यवस्था बनाये रखनेका कार्य्य अपने हाथमें लिया। राजासे उतरकर दूसरे नम्बरवर यही था। इसने कियोती और ग्रोसाका नगरपर किलायन्दीकी भीर बहुतसे संशोधन विषे और पोर्चुगोड लोगीकी ईसाई मत कैतानेसे रोका। उसके मरे पींडे स्थाप वि॰में उसके साते तोकुगावा इयेपास्ने प्रधान वल पकडा। ईसाइपाँको उसने गृव दवाया । साथ ही हिदयोशीके छोटे बेटेको अगुआ बनाकर विरोधमें छडा होनेवाले सर्दारी और जागीर-दाराँको (१६५७ वि०) दबाया । १६६० वि०में उसने सारे जापानको अपने अधिकारमें करके स्वत शोगृन बन गया। १६.२ टि॰में ब्रोसाका स्थानपर ईसाइयोंका पराजय ही जापान भरके लिए उस समय वडं महत्वकी घटना थी। रपे-बासूने ताल्लुकेदारी राज चलाया जिसको उसके पोते 🗗 यासने और भी इड कर दिया। इसकी चलायी तोकृगाया मरकार १६-५ वि० तक बनी रही । इनकी शोगुनाईमें जापानश्री शास्ति सुखसमृद्धि खुव वदी । १६१० वि०तक जापानसं विदेशी निकाल बाहर कर दिये गये। इसके पीछे धनराका बर्तानिया, रुस, भ्राहि दशोंसे व्यापारी सन्धि की गया। और दशी व्यापारियोंके लिए भी कई बन्दरगाहींके राम्ते स्रोत्त दिये गये।

शोगून पदका वल बहुत घट गया। तिदेशियोंके चरण पहते ही जागीरवारों और सालुकेदारोंका शासन ट्रूट गया। श्रान्तिम शोगूनका १६२४तक राज्य रहा इसके बाद शोगून दल और राजदलमें समाम दिख गया और १६२५ विभम राजपतनी ही विजय हुई। इसके बाद मिकादोने अपनी राजधानी तोकियों बनायी। फुजिनारा वशके शासनमें जबसे मिकादोकी अपनी मानमयांदा नाममात्र रह गयी थी तबसे अवतक यह प्रथम अवसर था कि पदयोधारी मिकादो अव जापानका सद्या शासक बन गया। तालुफेदारी शासका को पत्र हो गया। वो उपने पत्र हो गया। वो उपने पत्र हो गया। वो उपने पत्र हो गया। वे उपने पत्र हो गया। वे उपने पत्र हो प्रेम के अपने पत्र हो गया। वे उपने पत्र हो गया। वाप निर्मे से स्वाम प्रया। कि उपने सिर्मे बनाया गया। लकड़ी के मकानों की जाय पर्य पत्र हो गया। वाप से सिर्मे बनाया की गया। वाप से हो गया। वाप से सिर्मे बनाया की गया। वाप से सिर्मे बनाया गया। वाप से ही प्रयाभी जापानसे सहाक लिए विदा हो गयी। जापानसे सहाक लिए विदा हो गयी।

१६३१ वि॰में जापानके एक भागमें कोरियापर श्राक्रमण करनेको यहा उत्थान प्रारम्भ हुआ जो शीघ ही शान्त हो गया। इसी वर्ष फार्मोसा टापूर्मे कुछ जहाजियोका एक दल भेजा गया। पर यहाँके अद्गती लोगोने कुछ जहाजियीको मार डाला। उस समय फार्मोसापर चीनका शासन था। इसी प्रसङ्गमं चीनसे फार्मोसाके लिए तकरार छिड़ गयी। भौर फलतः चीनको लगभग २२ लाख रुपयेकी स्तिपृति करनी पड़ी। १८३४ वि०म सात्सुमामें द्रोह पैदा इसा जो शीव ही द्या दिया गया। साथगो ब्रादि अनेक नेता इसमें खतः या झपने मित्रीके हाथसे ही मारे गये। वि०१६३५में ढाकका प्रयन्ध बढ़ाया गया। १६३६ वि॰में लुचू द्वीपमाला-को श्रधिकारमें किया गया। ब्रि० १६४६में मिकाबोका नवराज्य-सङ्गठन विषयक प्रतिशापत्र प्रकाशित हुआ और अगले वर्ष धी शिक्ताको आयश्यक कर दिया गया। १६४६ वि०में नय-गासनपद्धतिकी सापना हुई और संवको धर्मविषयक स्वत-न्त्रता दी गयी। अमरीका आदि देशोंसे फिरसे सन्धियाँ को गर्यो । विदेशिवींसे विशेष विभेरका भाव मिटा दियागया।

कोरियाके लिए १८५१ वि०में चीनसे लड़ाई थिड़ी भीर अन्तर्मे यह सन्धिकी गयी कि चीन कीरिया प्रान्तर्मे विना भिकादोको सुचना दिये अवनी सेना न लावे। परन्तु चीनने इस सन्धिके विषयीत मनमानी की श्रीर श्रपनी सेनाएँ कोरियामें भेजी । इसपर जापानने युद्धको धमकी दी । चीनने धनकी को फुद परवा न की और रहेश शिक्के धावण मास में लड़ाई दिइ गयों। मासानके पहले मुहासरेमें चीनकी बुरी हार कई । कुछ पोले कोरिया और जापानमें सन्धि हो गयी । इसके बाद आपानने जी-इन-चांग, नीउ-चांग खादि स्थानमें विजय पायी और श्रोपामाने पोर्ट-आर्यरकी यही प्रसिद्ध विजय की। चीन भी को जगह बरावर हारता गया और जापानकी विजय हो विजय हुई । १६५२ वि•में सन्धि हो गयी जिससे जापानके वीर्योपार्जित देश जापानके हाधमें रहे जिसमें फार्मोसा लियाओं और वेस्कार्टस आदि स्थान भी समिलित थे। कोरियाको स्वतन्त्र कर दिया। जीनको हर्जाना देना पड़ा श्रीर का यन्दरमाह भी विदेशी व्यापारियाँ-के लिये खील देने वहें। जापानने एक बार फिर कोरियावर प्रमुताकी श्रापाज उठायी और जङ्ग फिर खिड गयी। अबके वर्तानिया और धमरीकावाले भी अवनी टॉॅंग ऋडाये थे। द्यावित सन्धियाँ की गर्यो। १६५६में जापानकी संगेज़ोसे मित्रता हो गयी।

७---रुस-जापानका युद्ध मानच्रियामें इस बरावर बहुता चता झा रहा था। इसी-से जावान और इसमें मनयुटाव पैश हो यथ। इसकी धाँव कोरियापर थी । जापानसे न सहा गया । १६५६ विन्में युद्ध बिड़ गया । रूसने प्रपत्ती जहाज़ी सेना पोर्ट-प्रार्थर म्लेडियोस्के और झन्य कई बन्दरॉपर स्थापित की थी । जापा-निर्योने इन्हीं स्थानींपर यूरोपसे नयी सहायता पहुँचनेके पूर्व ही भावा बोलनेकी सोची।

सुस हा धावा वालनका साचा।
सेनापति नोगीने निःशक्ष होकर पोर्ट आर्थरपर धावा
किया और कहान कुरोकीकी यल सेनाने कोरियावालोंसे
सन्धि करके रुसियोंको वड़ी वीरतासे निकाल वाहर किया।
वादमें रुसी सेनापति मकराफका वेड़ा आया परन्तु आपानी
पनडुच्ये गोलोंकी अपेटमें आकर स्वतः रसातलमें दूव गया।
वैत्रमें रुसी जनरल कुरोपाटिकिनने तियोयोंगको केन्द्र बनाकर सफलता पानी चाही परन्तु आपानियोंके प्रयल वेग और
नीतिक सामने उनकी सारी वीरता हरन हो गयी। पोर्टआर्थरपर दोनों पत्तींका वड़ा आग्रह रहा पर विजयभी जापानके हाथ आयी। स्वको पीछे हटना पक्षा

चीनमें सबके समान व्यापारिक अधिकारके विषयमें १६६२में जापानको झंग्रेज़ॉसे सन्धि हुई। १८६६में कोरियाकी सीमाके विषयमें चीनसे सन्धि हुई। १८६६में मिकाशे मुत्द-हितोने शरीरके साथ राज्य दोड़ा और योपितो मिकादोके राज्यासनपर विराज्ञे जो ततमान जापानी सझाद हैं।

#### ८—उपसंहार

हमने जापानपर एक सरसरी निगाह डाली है। उसका मूगोल, उसका समाज, उसका व्यापार, उसकी शिज्ञा और इसका इतिहास स्थूल इष्टिसे देखा। पाठक एक बार जरा पुरानी दुनियाके नकशेको खपने सामने फैलाकर देखें—हम पच्छाही पुरानी दुतिया कहते आये हैं उसका । फिरगियोंकी पुरानी दुनियाँके पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भाग दोनों ही महा सागरीसे घिरे हैं। पञ्जिममें श्रटलांटिक श्रीर पूरवर्में भशान्त महासागर है।दोनोंमें एक हीडगकी द्वीपमालाएँ है—एक श्रोर वर्त्तानिया दूसरी द्योर जापान । कोई दिन था कि वर्त्तानियाने फ्रांसका एक यहा भाग हडप रखा था। बाज कोरियाको जापान द्याये वैठा है। वर्त्तानियाने पश्चिमी समुद्रोको घेर निया है और जापानने पूर्वी समुद्रोंको। वर्षानियाँका अधि-कार कई सौ बरससे फैल रहा है। रूससे लडकर जापानने श्रवनी धाक विठा ली, बर्त्तानियाकी धाक मुद्दतसे वैठी हुई है। जापानने भपनी शानशीकत अपना दबदवा अपनी शक्ति चरोपके दगौको अपनाकर इतनी बदायी कि अब उसको मारी शक्तियोंकी पंचायतमें स्त्रीर शक्तियाँ लाचार होकर शरीक करतो हैं। पञ्चिममें वर्त्तानियोंने जैसे निर्णायक पदका इजारा कर रखा है पुरवमें आपानने भी पशिया माग्य विधाता वननेका होसला मुद्दतसे कर रखा है। युरोवके किसी मगडेके अवसरपर जापान अपना रोय जमानेमें बाजतक नहीं चुका। भाज भी भगरीकाकी निगाहोंमें वर्त्तानियाँका उतना उर नहीं है जितना जापानका और आये दिन दोनोंमें छिड झानेका स्रटकावना दुद्या है। जप युरोपवाले लडाईमें भिडे हुए थे अमरीका और

जारान स्वावारी सडाहिकी पूरी तत्यारीमें थे। फल यह हुजा कि ब्राज संसार रहाँ। वो दशोके व्यापारका खिलीना हो रहा है। परन्तु जापान कर्द बातामें समरीकासे फिर भी चढ़ा बढ़ा है और समरीकाकी देवी बेहुनियाद नहीं है।

जापानकी इतनी ससुद्धि किन कारणींसे हुई ? भारतके लिए यह समृद्धि कहाँतक स्पृह्णीय है ? जापानको देवकर इमारे मनमें खभावसे ही यह प्रश्न उठते हैं। हमने जापानपर जो सरसरी निगाइ डाली है उससे साफ जाहिए है कि जापानने अपनी भौगोलिक स्थितिसे, युरोपीय सभ्यताकी मकल करके पूरा फायदा उठाया है। जापानकी असली सभ्यता श्रद्ध पशियाई सभ्यता है। परन्तु उसने कुछ ही बरसॉर्मे अपना रंग वदल दिया। अपनी सभ्यता खासी युरोपकी सी कर ली। उसने भी पैसोंको ही अपना परमेश्वर बना बाला। 'पशुवलको हो अपनी शक्तिका स्थान दिया। धर्माको सभ्यताके पीले दकेल दिया। बीस बरससे अधिक इप बड़ा शोर था कि जापान अपना महत्त्व बढ़ानेके लिए ईसाई मतको राज-धरमें बनाना चाहता है और युरोपीय राष्ट्रोंसे वैवाहिक सम्बन्ध करनेवाला है। यह बात भी प्रसिद्ध है कि हर्बर्ट स्पेंसरने पिछली बातका विरोध किया था। निदान आपानको कोई निजी चोज़ इतनो प्यारी न थी कि युरोपीय श्रेमानी सभ्यताके बदले येचनेको तय्यार न होता और झाज भी उसका जो कुछ रूप है उससे उसकी पैसी अनिष्ट प्रवृत्ति उत्तरांत्तर बढ़ती ही दीखती है। जापान अधिक सभ्यताका दास हो रहा है। उसका शासनयंत्र भी आज युरोपका ही है।

जापानकी कसपर विजय, जापानकी दीलत, जापानकी इतनी जल्दी उन्नति देखकर इस भारतीय मुम्प हैं। बात बात इतनी जल्दी उन्नति देखकर इस भारतीय मुम्प हैं। बात बात करा इंग गया है। हमारे अनेक भारे तो उस पर जी जानसे निझावर हैं, समभते हैं कि वह इसारासाही देश है और कितने ही इतने दिलदादः थे कि समभते ये कि जापानका राज भारतपर हो जाय तो हमारा मला होगा। परन्तु घह इन्।सव वार्तामें गलत नतीजे, भ्रामक परिणाम, निकालते हैं। दोनों देशोंकी भीगों लिफ अवस्था पक दम भिन्न हैं। जापानमें स्वरात्त नहीं है। पूर्वी सकरता जापानियोंके हृदयमें शावद ऐसी मजदूरीसे नहीं गई। पूर्वी सकरता जापानियोंके हृदयमें शावद ऐसी मजदूरीसे नहीं गई। गावाम हाज युरोपीय सम्यताता राज है, पश्चिमों पद्धतिका शासन है, और पिक्ष मीय पद्धति, विशेषतः जैसी वर्त्तानियाकी है, पस्तुतः स्वराज्य नहीं है। भारतवर्ष जिस्र तरह पश्चिमोय पद्धतिके कोव्हार्में क्लांनियाँ ज्ञारा विकारता है, कोरियाके साथ जापानका क्लांग उससे कमा कोर और पाश्चिक नहीं है। वर्त्तानियाँ माज जितनी घरेलु विपक्षियों भेल रहा है। जापान उनसे— यदि श्रयता रुख न बदले—यच नहीं सकता। भारतवर्षकी रहा उसके धर्मानी रक्लामें है, न कि "भयावह परधर्मा" के प्रशुक्त करने में।

. डाफूर अयेहाराने जापान के राजनैतिक विकासका विस्तार-से विग्दर्शन किया है।यह मन्यरत्न पाठनें को इस इष्टिसे मेंट है कि यह जापानकी दशापर स्वतन्त्र कपसे विचार करें और देशकी दशापर ध्यान कर देखें कि हम किस दगसे अपने विकासमें सफलु हो सकते हैं। क्या जापान हमारे लिए अनुकरणीय हाँ सकता है? क्या उसके आदर्शपर जलता इसारे लिए अयेस्कर होगां? क्या क्सी दिन जापान हमारे लिए हानिकर न होगा? वह क्या सुरतें हैं जिनस कोई भी पिवेशा राज्य हमें हानि न पहुँचा सके ? यहो त्रश्र हैं जिनवर विधार करना पाठकींका कर्युंट्य हो

#### ग्रन्थकारकी भूमिका

दमारे शासन-पद्धति-सम्यभ्धी श्रान्दोलनसे प्रतनिधिक शासन-पद्धति तथा श्रन्य प्रतनिधिक संस्था प्रषट हुई हैं। इस ग्रन्थमें इसी पद्धतिकी क्षोज बरनेका प्रयद्ध विया गया है।

प्रत्यके प्रारममें लगी विषय सूची और घटनाम मसे इसके होत्र और शैलीवा पूरा पता लग जाता है। इस डाय-सरमें में उस सज्जानीको प्रत्यवाद देता हैं जिस्तोंने इस प्रार्थके निर्माणमें विशेष सामग्री दो और डायनी झालोचना और विशेष विधियाँ दर्शांवर बड़ी सहायता वी है।

सबसे प्रथम में मि॰ प्रध्म पालेस (अर्थशास्त्रके अध्यापक लगड़न) का विशेषस्पसे मूखी हैं। आपने न केवस इस प्रन्यकी रचनाको प्रथम प्रेरणा हो की थी प्रयुत्त इसने सामगी संज्यको कार्यमें भी बहुत बड़ी सहायता दी और मेरे हस्त-लिसित प्रस्थकों भी स्वतः साधान बढ़नेकी छवा की।

ाशास्त प्रत्यवा भारस्ता सायास पद्भावा स्था का नि में प्रतिनिध परिचयुक्ते प्रधान मान्त्री मिन कामेतारो हाया मिदाका बदा धरववाय करता है। कावने बहुतकी घटनाएँ और मृद्वयान विशेष वाते बततावर मेरा बदा वयकार किया। में मिन कामेबीशी कृषिके मित करतोकी द्याभारी हिराकेमें भी बद्दा हुएँ क्यूपन वरता है। कावके वासे "तेदकोषू निवाईशी" और "मिकाईशिक्" दोनी मार्थोसे मुके बहुत अधिक सहायता मिती है।

जन्त में में श्रीमती प्रव्यक्त और श्रीमती वालेसको तथा भन्य मित्रों और सहायकोको भी हाविक धम्यवाद वेता है।

### विषय-सूची

#### भूमिका

## प्रथम परिच्छेद

#### जापान और उसके राजनीतिक संस्कार

जातिधिषयक समस्या

| राष्ट्रकी जातीय विशेषताधौषर देशकी नैसर्गिक      |      |    |
|-------------------------------------------------|------|----|
| परिस्थितिका प्रमाय .                            |      | •  |
| जागीरदारोंके शासन कालमें जापानकी भाधिक भय       | धाएं | ₹• |
| सामाजिक दशापँ .                                 |      | •  |
| पुराने जापानमें क्रमबस् व्यवस्थाप्रस्थका स्नभाष |      | ŧ, |
| जापानकी वर्समान प्रगतिमें मुख्य कारण अय भाव     | से   |    |
| अधिक शात्मरताका भाष                             |      | ą  |
| ਯਕਸਵੇ ਰਿਕਾਮੈਂਹੋ ਹਨਤਾ                            |      | 21 |

#### दितीय परिच्छेद

| जापान और उसके राजनीतिक संस्कार                                                            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| सम्राद्का देवी अधिकार और उसका राजनीतिक आदर                                                | 25 |
| सम्राद्का दैयो मधिकार भौर उसका राजनीतिक भादर<br>पिदेशी धर्म दर्शन, भाचारवादो भौर राजनीतिक |    |
| ~ ~                                                                                       |    |

सिद्धान्तोका मन्द प्रभाव

#### ( २६ )

1£

प्रजाके पति राजाका पितृभाव

| सम्राट्कें प्रति जनताका भाय                  | 33     |
|----------------------------------------------|--------|
| का शतान्त्यातक सम्राट्की वैयतिक शासनसत्ताक   | 7      |
| श्रमाच                                       | 34     |
| दर्बारियों और सैनिक अधिकारियोंका शासन        | 38     |
| स्वैरशासन सर्वसाधारण सत्तावा निवात्मव मिश्रण | 38     |
| शासकीये प्रति जापानियीका भाव                 | 80−8\$ |
| जापानी राष्ट्रकी सामःजिक प्रवृत्ति           | 83     |
| पाधात्य सभ्यता और जापानी सभ्यताकी तुलना      | £.8    |
| जापानकी अवस्थाका निरन्तर परियक्तंग           | ¥&     |
|                                              |        |
| प्रथम भाग                                    |        |
| पुनः स्थापना तथा संघटनान्दोलन                |        |
| प्रथम पश्चिछेद                               |        |
| सं० १६२४, पुनः स्थापना                       |        |
| १ पुन स्थापन व पूर्वकी राजनीतिक अवस्था       |        |
| ्राष्ट्रीय नोति                              | 43     |
| ्र राष्ट्राय नगत<br>उ १६ शासनरा धम्युदय      | 4.9    |
| सरकारकी शासनपद्धनि                           | 34     |
| २ पुन स्थापना                                |        |
| किया और शिन्तोधर्मका पुनरभ्युद्य             | ६२     |
| क्षेत्रापति पेरीका भागमन                     | 47     |

| पाखात्य देशोके साथ की गयी सम्धिका परिणाम          | ••          | 40  |
|---------------------------------------------------|-------------|-----|
| सम्राद्को पुनः अधिकारदान                          | •••         | 30  |
| विदेश सम्पर्क विरोधियोंकी भडक                     | •••         | उ१  |
| सूवर्णके सिक्केकी समस्या                          |             | ৩২  |
| शौगून केकीका पदत्याग                              |             | ওহ  |
| हेरीपार्कसका शोगूनसे पत्र व्यवहार                 |             | હ્ય |
| पुनः स्थापना कालमें राजनीतिक गड़बड़               |             | υĘ  |
| पुनः स्थापनाके भावी लक्षण                         |             | وی. |
| शासनपद्धतिका नवीनसंगठन                            | •           | 98  |
| पुरानी रीतियाँ श्रीर दर्वारकी कार्यवाहीको गुप्त र | <b>भागे</b> |     |
| की प्रधाका मूलोच्छेद                              |             | Eo  |
| विदेशी राष्ट्रीके प्रति नवीन संघटनकी मीति         |             | Eo  |
| राजधानीका परिवर्चन                                |             | ≖२  |
| सिद्धान्तपञ्चकका शपथपत्र                          |             | ≂३  |
| कोगिशो नामक सभाकी स्थापना                         |             | =3  |
| पूर्व और पश्चिम प्रान्तोंके दाइमियोंमें परस्पर    | वरोध        |     |
| ताल्लुके दारी शासनका अन्त                         |             | 25  |
|                                                   |             |     |
| 00 05                                             |             |     |
| द्वितीय परिच्छेद                                  |             |     |
| राष्ट्रसङ्घटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम             | थवस         | पा  |
| योरोपके अनुकरणके विचारसे पुनः स्वापनाकी व         |             |     |
| भवश्यस्माधी परिणाम, जापानमें राष्ट्रसह            |             |     |

प्रतिहापत्रका सर्थ

\$8

ξŝ

| आमुख सुधारवादी नेताओंके विचमें प्रतिनिधिक          |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| राज्यपद्धतिके विचारोंका उदय                        | Ą.          |
| मदारहर्वी सदीके पाधात्य राजनैतिक भर्पशासका         | -           |
| अध्यक्षित स्वतिक सम्बद्धिः राजासम्बद्धाः अन्यतिक स | 100         |
| कोरियाके प्रश्नपर प्रमुख राजनीतिकोंका दम मतमेद     | 108         |
| इतागाकी और उसके मित्रोंका आवेदनपत्र                | रश्य        |
| आवेदनपत्रका सरकारी उत्तर                           | 1 14        |
| भावेदनपत्रके विरोधमें साव केतो                     | ११६         |
| प्रान्तीय शासकीकी परिवद् सावित करनेकी भीर          |             |
| सरकारी घोषणा 👵                                     | १२०         |
| भोसाका सम्मेलन                                     | १२०         |
| उदार मतथादियाँका भान्दोलन                          | 121         |
| सात्सुमार्मे गदर                                   | १२३         |
| राष्ट्रीय सभा स्थापनार्थ संयुक्तसमाज विषयक         |             |
| प्रार्थनापत्र                                      | १२६         |
| मोकुमाका उपाय                                      | १२५         |
| कुरोदाकी भागी भूल                                  | <b>१</b> २. |
| वि० १६३ म के अभ्वित मासमें राजधोपणा                | <b>१</b> २  |
| <b>-</b>                                           |             |
| • • •                                              |             |
| तृतीय परिच्छेद                                     |             |

### सङ्घटनान्दोत्तनका बितीय अभिनय

| पुदार दल और उसका कार्यक्रम                                |   | 128  |
|-----------------------------------------------------------|---|------|
| <ul> <li>सह्टना सुधारवादी दल और उसका कार्यक्रम</li> </ul> |   | 133  |
| अस्य बाह्य अवस्था अस्य की र नाम कर                        | S | \$30 |

| साझाज्यके आधिपत्वके मुख्य प्रश्नपर वादवियाद     |     | १३६  |
|-------------------------------------------------|-----|------|
| प्रेस फानून और सभासमाज कानून                    |     | १४०  |
| उदार दल छोर प्रागतिक दलमें परस्पर तू तू मैं मैं |     | १४१  |
| गुप्त यन्त्रणा और राज्यद्वोद                    |     | १४३  |
| सरदारींकी प्रतिष्ठाका पुन स्थापन                |     | \$R3 |
| मन्त्रिमएडलकी काया पलट                          | ••  | १४=  |
| सरकारी श्रोहदोंके लिए उचित परीक्षा              | ••• | 38\$ |
| प्रयल एकतायादी वलका सङ्गठन                      | ••• | १५१  |
| शान्तिरत्ता कानून                               |     | ર્પર |
| लोकतन्त्र शासने प्रणालीका प्रधर्तन              |     | ţţţ  |
| प्रथम सार्वेजनिक निर्वाचन कालमें राजनीतिक द्र   | π   | १५६  |
|                                                 |     |      |

## द्वितीय भाग

#### सङ्घटनके सिद्धान्तींपर विचार

#### प्रथम परिच्छेद

#### सङ्घटनकी सीमामें सम्राद

| शासनपद्धिको घटक तान्यिक सिद्धान्त           | ••• | १७४   |
|---------------------------------------------|-----|-------|
| सम्राद्का धर्मविधानका ऋधिकार                | ••• | १≖१   |
| "े शासनाधिकार                               | ••• | १=६   |
| जल भीर थल सेनाभाषर सम्राट्का पूर्व भाषिपत्य |     | १८७   |
| सन्धिविष्रह करनका सम्राद्को रोधिकार         |     | १८७   |
| सम्राद्वा न्यायसम्बन्धी अधिकार              |     | ₹ E E |
|                                             |     |       |

| (   | ţo | ) |    |   |  |
|-----|----|---|----|---|--|
| ه_ه |    |   | ~> | 6 |  |

| मिरीकाके संयुक्त राष्ट्रीकी शासनपद्मतिक निमा            |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| ताझोंके सदश जापानी शासनपद्धतिके निर्मा-                 |     |
| ताझोंकी भी न्याय विभागके खतन्त्र रहने                   |     |
| विषयक घारण                                              | १⊏६ |
| त्युक राष्ट्रके प्रधान अथवा जिला न्यायालयोंकी           |     |
| सुक राष्ट्रक प्रधान अयवा जिला स्थापालयाचा               | ₹₽ã |
| जापानके न्यायालयोंसे तुलना                              |     |
| तासनप्रयन्धलम्बन्धी न्यायालय या न्यायमन्दिर             | ₹50 |
| नामक्रक्रक्रिका संशोधनसम्बन्धी द्यय                     | १४१ |
| ज्ञापानमें राजसिंहासनाधिकारकी इन्लिस्तानकी पद्धति       |     |
| से तुलना                                                | ŧ٤५ |
| 4 Gam                                                   |     |
| <del></del>                                             |     |
| दितीय परिच्छेद                                          |     |
| मन्त्रिमण्डल और मन्त्रपरिपद्                            |     |
| वर्तमानमन्त्रिमण्डल पद्धतिका प्रादुर्माव श्रीर विकास    | e25 |
| जापानी मन्त्रिमएडलके मन्त्रियोंकी शुन्तिस्तानके मन्त्रि |     |
| योंसे तुलना                                             | 185 |
| मन्त्रिमएडलके श्रधिकार                                  | 200 |
| Witsucous and said                                      | •   |

मन्त्रपरिषदु

२०३ २०५

२०**३** २०६ २०६

मन्त्रिमएडल और राष्ट्रीय सभामें सम्बन्ध राष्ट्रके आयायवगर राष्ट्रीयसभाका अधिकार मवादासे अधिक व्ययगर समाका अपर्योत्त निवन्त्रय

मन्त्रपरिषद्वा सङ्गठन मन्त्रपरिषद्के कार्य मन्त्रिमएडल और मन्त्रपरिषद्में सम्बन्ध

## तृतीय परिच्छेद

## राष्ट्रीय सभा

| तिष्ट्रीय समाका दी परिषद्भिका सञ्जञ्ज                 |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| प्रार्थनापत्र स्वीकार करनेका श्रधिकार                 | २१३  |
| प्रश्न करनेका ऋधिकार                                  | २१४  |
| सम्राट्की सेवामें द्यानेदनपत्र भेजनेका अधिकार         | २१७  |
| समाके इस प्रधिकारका विचित्र उपयोग                     | २१६  |
| प्रतिनिधि समाद्वारा नियेदनपत्र भेजनका द्यधिकार        | २२०  |
| जन्य गीए अधिकार श्रीर सत्व                            | २२४  |
| जापानकी सभाद्यपद्धतिका इंग्लिस्तान, फास शौर           |      |
| सयुक्त प्रान्त स्रमरीकाकी समाद्वयपद्दतियों से तुलना   | રસ્ય |
| राष्ट्रीय समाके दोनी परिपदीका मन्त्रिमग्रहलसे सम्यन्ध |      |
|                                                       |      |
|                                                       |      |
| चतुर्थ परिच्छेद                                       |      |
| निर्वाचनपद्धति<br>-                                   |      |
| निर्याचकीकी सक्याम परिवर्तन होनेसे इन्लिस्तानके       |      |
| सङ्गढनमें श्रधिकारविषमता                              | 233  |
| निर्वाचन कानुनका मसविदा                               | २३४  |
| निर्वाचक और उम्मेदवारोंकी गर्ते                       | વર્ય |
| पुरानी निर्वाचन पद्धतिके मुरुष दोष .                  | २३६  |
| मकट मत देनेकी शैलीके गुण और दोष                       |      |
| १६५२ वि॰ का निर्घाचन सुधार बिल                        |      |
| १६५५ का इतोका भुधार विल .                             | ₹80  |
|                                                       |      |

#### ( ३२ )

283

284

188

763

રાષ્ટ

264

यामागाता मन्त्रिमग्डलका निर्वाचन सुधार बिल

मध निर्वाचन कानूनके श्रनुसार निर्वाचन पद्धति

| पञ्चम परिच्छेद                                            |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व श्रीर श्रविकार                  |             |
| वैयक्तिक स्वातरयके सम्बन्धमें सङ्घटनके निर्माताश्चीके     |             |
| विचार                                                     | રપ્તર       |
| सहटनके श्रतुसार विशिष्ट सत्व                              | SRE         |
| सम्पत्ति सम्बन्धी म्वत्य                                  | 389         |
| सब प्रकारके स्वत्योका समान त्राधार                        | 282         |
| त्रजुत्तरदायी शासनके दोगेंको हटाने र क्यायका <b>म</b> भाव | <b>२</b> ५० |
|                                                           |             |
| तृतीय भाग                                                 |             |
| सङ्घटनकी कार्थ-प्रणाली                                    |             |
| प्रथम परिच्छेद                                            |             |
| सङ्घटनात्मक राज्यसन्ता                                    |             |
| जापानी जनसाके सम्राट्के प्रतिसाव                          | 248         |

राजसत्ताका जनतापर प्रभाव

मधिकारीसे तुलना

जापान सम्राट्की जर्मनीके राजासे तुलना

सप्रार् और मन्त्रिमएडका वास्तविक सम्बन्ध

जापान सम्राट्के शधिकारीको इंग्लिसानके राआके

| व्यवस्थापन कार्येमे सम्राट् | हा प्रभा          | ষ                | •••   | ₹\$5 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------|------|
| रस्परागत देशाधर्मके उत्प    | र जापा            | न राअसिंहा       | सनकी  |      |
| सुरदंता                     |                   |                  | •••   | २७१  |
|                             |                   |                  |       |      |
| दिती <sup>.</sup>           | प परि             | रेच्छेद          |       |      |
| सरदार समाध                  | ती आ              | विकार मर्य       | ीदा   |      |
| शासन निर्माणकी सत्ताप       | रम∘ ह             | (र्बर्टस्पेन्सरक | ी     |      |
| ग्रालोचना                   | •••               |                  | •••   | २७४  |
| जापान और इंग्लिस्तानशी      |                   |                  |       | २ऽध  |
| मरदार सभाकी सं० प्रा० १     | ब्रमरीव           | तकी सिनेदः       | सभासे |      |
| तुलग                        | •••               | •••              |       | રઙદ  |
| मन्त्रिमगडलसे सरदार सर      | गका र             | म्बन्ध           |       | २⊏०  |
| सरदार सभाकी कमजोरि          | र्वौ              | •••              |       | २⋷३  |
| जापान स्थानिक प्रश्लीपर     |                   | धार्मिक वि       | घाव,  |      |
| श्रौर पद्माभिमानका ध        |                   |                  |       | ર⊏દ  |
| सरदारसभामें बड़प्पनका       | भाव               | •••              | •••   | २⊏६  |
|                             | `                 | •                |       |      |
| <b>नृती</b> व               | य परि             | (च्छेद           |       |      |
| मन्त्रिमण्डल                | घौर :             | राजनीतिक         | दल    |      |
| जापानके मन्त्रिमएडलकी       | <b>रं</b> ग्लिस्त | ।।नके मन्त्रिम   | पदलसे |      |
| तुलना                       | •••               | •••              |       | २८५  |
| १. पेतिह                    | ासिक              | घटनाक्रम         |       |      |
| राजनीतिक दलोंमें परस्पर     | धिया              | r                |       | 788  |
| 3                           |                   |                  | •••   | 701  |

#### ( #W )

| दरिपह्का पहला निर्वाचन                                                               | 49.8  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| द्रथम अधिवेशनमें ही मन्त्रिमग्रहत मौर सार्वजनिक                                      |       |
| दलाँका परस्पर विरोध                                                                  | 587   |
| टुसर ग्रधिवेशनमें सभा मह                                                             | 355   |
| निर्वाचनमें सरकारी दखत                                                               | SEE   |
| मतिनिधि समाका मन्त्रिमएडलके इसाक्षेप।विरोधक                                          |       |
| प्रस्ताय                                                                             | 288   |
| हा मुकाता मन्त्रिमण्डलका पद त्याग और नवा मन्धि                                       |       |
| मरहर्ष                                                                               | Ž08   |
| मत्रुः<br>प्रतिनिधि समाके विरोधको द्वानेके लिए सम्राट्का                             |       |
| सुचनापत्र                                                                            | go?   |
| सूचनापन<br>प्रतिनिधि समाक्षे सभावतिको पर्च्युति                                      | .03   |
| द्रातानाय समाक समापातका पर्व्युति<br>इहाका भाषण् श्रीर मन्त्रपरिपद्की सन्नाद्की सलाह | 203   |
| इहाका मापण और मन्त्रपारपद्का सम्राद्वा सलाह                                          | 308   |
| रा॰ १६५० के पाँचवें ऋधिवेशतीमें सभामक्रे                                             |       |
| स० १६५१ के हुई अधिवेशनमें समामङ्ग                                                    | 307   |
| चान श्रीर जापानका परस्पर सन्धिविष्रह                                                 | 508   |
| म्ित्रमण्डलका अधिकारियर्गके स्वेरतन्त्रनीतिका                                        |       |
| त्याग श्रीर इतो मन्त्रिमएडलका उदार दलाँसे मेल                                        |       |
| मान्युकाता शाकुमा मन्त्रिमएइलका सङ्गठन                                               | 311   |
| इःसनपडतिके कार्यक्रममें भेद                                                          | 313   |
| १६५५ वि० में इतोके नवीन मन्त्रिमएडलकी रखना                                           | ३१३   |
| मन्त्रिमण्डलका घोर विरोध और १२ वें बाविधेशनका                                        |       |
| মন্ত্র                                                                               | 2 9 4 |
| द्भवगर्य नेताब्रोंकी विचार समिति                                                     | 315   |
| मध्यमण्डलके नये सन्हर्गका निर्वाचन                                                   | 310   |
| मित्रमण्डलकी समाप्ति                                                                 | 3<    |
|                                                                                      |       |

#### ( ¥£ )

| दत्तम्लक सरकारका       |             |                   |         | કેંચર |
|------------------------|-------------|-------------------|---------|-------|
| बामांगाताकी प्रधानत    | मिमन्त्रिम  | एडशका नर्व        | न गठन   | ३२२   |
| यामागाता मन्त्रिमएड    | लका उदार    | : मतवादियों       | से मेल  | ३२३   |
| मेशकामक                |             | •••               |         | 323   |
| इतोके नेतृत्वमें 'सेइक | र्दं' दलकी  | रचना              |         | ३२५   |
| 'सेइकाई' के सदस्यांव   | त नया महि   | <b>न्त्रम</b> एडल |         | ३२६   |
| मन्त्रिमग्रहलका सरद    | ार परिवद    | से विरोध          | ***     | ३२७   |
| करसुराकी प्रधानतामें   | मन्त्रिमगृड | लका नवीन          | सङ्गठन  | 386   |
| कत्सूरा मन्त्रिमएडलर   | ने इतोका प  | राजय              |         | 230   |
| सेयुकाई दलसे इतोक      | ा सम्बन्ध   | त्याग             |         | 438   |
| मन्त्रिमपहलका श्रन्य   |             |                   |         | 331   |
| सायोनजी मन्त्रिमगुड    | स           |                   |         | 38€   |
| मारकीस कत्सुरा झौ      | र मारकिस    | सायोनजीव          | त विशेष |       |
| सम्बन्ध े              |             |                   |         | ३३ऽ   |
| <b>2</b>               | ल की प      | क घटना            |         |       |
| मित्तोजिकेन या खाउ     |             |                   | т       | 380   |
| पार्लियामेंग्टपर कल    |             |                   |         | 384   |
| मामग्रेका ग्राधिक क    |             | •••               | •••     | 380   |
|                        |             | •••               | •••     | -     |
|                        |             |                   |         |       |
|                        | चतर्थ प     | रिच्छेद           |         |       |

# धन निर्वाचन

| निर्याचनकी प्रवृति<br>अमरीकाके निर्याचन विवादकी | <br>ो इंगदिस्तानके | ••• | 385 |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| निर्वाचन विघादसे तुलना                          | •••                |     | ąų. |

#### ( ३६ )

| जायानी निर्वाचनोंमें वैयक्तिक विशेयता | r    | ,    |     | 444 |
|---------------------------------------|------|------|-----|-----|
| निर्वाचनमें कतङ्क और उसके कारण        |      |      | ••• | 344 |
| राजनीतिक देव और निर्वाचन              | •••  |      | ••• | 144 |
| <b>बमोदवार</b>                        |      |      | ••• | 344 |
| जियांचन कालमें लेखों कौर भाषत         |      |      |     |     |
| जापानकी रुगलिस्तान और प्रमरी          | कासे | नुकर | ī   | 380 |
| निर्वाचन चेत्र                        |      |      |     | ₹Ęœ |
| डम्पेद्वारका तिर्याचन पर व्यय         |      |      | ••• | 343 |
| <b>परिशिष्ट</b>                       |      |      |     | 364 |
| शम्बानुकमणी .                         |      |      | ••• | 324 |
| पारिभाषिक शब्दकीय                     |      |      |     | 398 |

#### जापानके सम्बन्धमें उपयोगी बन्ध

जापानक सम्बाधमें विरोध बान सम्बादन करने के लिए संबोधमें पाठकोंक निवे इड एक ग्रन्थोंके नाम नीचे दिय बाते हैं।

आपानः (१२ खण्ड ) कप्तान विवले दन । बापानी वस्तुएँ बी एच चेम्बरलेन कृतः।

'जापानका इतिहास' उम्स्यू औ थम्पन हुत्।

'जापान' सक्षकादियो हार्ने ३१।

नये जापानक पनाम वर्ष (२ म एड) काउल्लिनीनुरा कृत सांस्त्रभाषानुतार मारकस वी हुईश कुन ।

#### घटना ऋम

#### पुनः स्थापनाके पूर्वका काल

कंवत् १८१०-सेनापति पेरिका आगमन (२४ मात्राह) कियोतोके दरवारमें कृगीस् कौन्सिलको बैठक जोहतो, और, काईको कृतो, दो दलाँ (बर्बर लोगोंका निर्धासक दल और देशका द्वार उदा-दक दल) का उत्थान। शोगून इयेयाशीकी मृत्यु और इयेसादाका शोगून पदपर द्याना (माद्रपद) सेनापति पेरिका लीटना (१ फाल्गुन) संयुक्तप्रान्त अमरीकासे प्रथम सन्धि (१० चैत्र) सन्धि (२६ झाध्विन)

सं• १६११-घरजान स्टलिंगका आगमन, अँग्रेजी धरकारले योशीदा और शिवृकी और उनके अभ्यापकको विदेशमें जानेके प्रयत्न करनेपर कैंदकी सज़ा।

कसके साथ सन्धि। (२५ माघ) स॰ १६१२-हालेग्हके साथ सन्धि (१७ माघ)। सं० १४१३-टानसेन्ड हेरिसनका श्रागमन (श्रावण)।

सं० १६१४-शोगूनकी हेरिससे मेंट (२१ मार्ग०)। येदॉमें दाइमियां लोगीका सम्मेशन (माघ)। श्रमरीकाके साथ व्यापार और मेलविषयक सन्धि-

का राजदरवारकी भोरसे इनकार: भाइकामीन-नोकामिकी राष्ट्रमन्त्रि-पद्यर नियुक्ति (तायरो)। कं॰ १६१५-हेरिसकी सन्धिका परियाम (१३ भावय)।

संग्रज सरकार, फांस और इससे मी वसी प्रकार की सन्धि। मित्रोके दाहमियोके नेतृत्वमें विदेश सम्पर्क और शोगुनाईके विरोधमें प्रवल सन्दोलन। शागुनाईके विरोधमें प्रवल सन्दोलन।

रोहण सं• १६१६-राष्ट्रमन्त्री झार्र और विदेशसम्पर्क विरोधी इस । शोशून विरोधी नुर्सोका घोर मतभेद ।

राष्ट्रमन्त्री आर्द्धको हत्या (काल्युन) । हालेगड और प्रशियाकी सन्धिका परिणाम । सं ० १८१७-चित्रेश सम्पर्क विरोधियोका स्रमरीकन राजदूर्त

तः १६१७-विवशं सम्पन्न विराधियाका समराक्रन राज पस्केनपर दोवारोपण (माघ) ।

सं॰ १६१=-अंग्रेज़ी राजदूतपर बाकमण (श्रावण)। प्रथम जापानी राजदूतका रूसमें जाना (माघ)।

१३।८-अंग्रेजी राजदूतवर दूसरा ज्ञाकमण (१२ झापाड़) रिचर्डसनका दल (ग्राध्विन)

सम्राट्को रञ्जाके अनुकूल दारमियो लोगोका सम्मेलन, किपोतो राजदर्यारके शोगूनशासनमें इसक्तेपदा प्रारम्भ ।

सं ० १६२०-योग्निदतलका अमरीकाके व्यापारी, फ्रांसीसी अहाक जहाज़ और उच् जहाज़पर आक्रमण (आपाह थायण) सेनापति कुपेरका कागाशिमापर आक्रमण (२६

थावर्ष)। जङ्गली लोगीको देशसे थाहर निकाल देनेक

जङ्गला लागाचा दशस थाहर निकाल दुनव सम्बन्धमें सरकारी आक्षापत्र। शोगून इयेमोचीका कियोतोमें झागमन। सं• १६२१-शोगून इयेमोचीका कियोतो राजदर्वासमें दूसरी बार झागमन। इयेज, हालेपड, फ्रांस झोर झमरीकाके संयुक्त

बेडेका शिमानसेकीपर श्राकमण । सं० (६२२-शोगून सरकार और चोशिउके दादमियोमें पर-स्पर लड़ाई भगड़े ।

सं० १६२२-ग्रोगून इयेमोचीकी मृत्यु (आश्विन) । केंद्रीकी शोगून पदपर नियुक्ति । हियोगोका सन्धि-धन्दरके रूपमें खुलना ।

ाह्यागाका सान्ध-धन्दरक रूपम खुलन् सम्राट् कोमीका स्वर्गवास । राजपुत्र मिस्सुद्दीतोका राज्याभिषेक ।

सम्राद्को पुनः शासनाधिकार प्रदानके सम्बन्धमें तोसाके दारमियोका शोग्नके प्रति कथन।

सं ० १६२४-शोगूनका त्यागपत्र (२२ आध्विन)। पुनः स्वापना (२३ कार्तिक)।

मेजीकाल

सं॰ १८२३-शासनपद्धतिका पुनः सङ्घटन । सात्सुमा और चोशिऊदल और परञ्ज और कुवान

सारसुमा श्रार चााशऊदल आर पश्च आर कुवान दलॉमें परस्पर युद्ध (माघ)। विदेशी राष्ट्रीके प्रति नियत नीतिका प्रारम्म

प्ताच्या राष्ट्राक मात गयत गातवा निरम्म फाल्युन)। जापानके साथ पत्रस्यवहार करनेमें कोरियाकी

जापानके साथ पत्रस्यघद्दार करनेमें कोरियाक भागकानो । सम्राटके साय सर देरीपार्कसकी मेंट (चैत्र) सिद्धान्तपञ्चकका श्रवधपत्र (१३ वित्र)।
स॰ १०२४-सम्राट्के राजवन्नको सेनास्रो झीर तोक्रुगाचा
दलके पुरुपॉर्मे सगड़े (आषण्)।
राजदबारका कियोतोसे छठकर तोकियो माना

(मार्ग)। साराका प्रयन्ध । सरकारी गजटका प्रथम प्रकाशित होना (चैत्र)। स० १=२६-कोगिशो सभाकी स्थापना (बैशाख)। उत्तरीय प्रदेशोंसे दोहियोंपर सरकारी संनाझोंका पूर्ण विजय (खायाड)।

पूर्व (वजय (आयाद)। दार्सियों लोगोंका मध्यस्थ वनना। स॰ १४६७-कोगिशाका स्थियग्रन सद्ग (कार्तिक)।

रेल मार्गोका निर्माण । स॰ १६२६-ताहुकेरारी शासनपद्धतिका ऋन्त (श्राघण) । शासनपद्धतिका नवीन सक्तर ।

शासनवद्धिकः नवीन सङ्गठतः।

'पता व्यत्यकांका उद्धारः।

तनवार संपानिक्षित्रधाका व्यतः।

सन्धिपर पुनर्भिचार करनेके निमित्त द्याहुगः।

दलका व्यमरीका और वारोपको प्रस्थानः।

दलका अमराका आर वारापका मस्यात। स• १६२६-सोक्यिम और योकोक्षामाके बीच रेल मार्गका पूरी तरह यन जाना।

रेसाहबीके विरुद्ध घोषणाझोकी पुनर्घोषणा राष्ट्रीयपरिषद्में कोरियाके साथ युद्धके प्रश्लपद षाद्वियाद (श्लावण) । स्याकुरा दलका विदेशसे प्रत्यागमन (श्लाम्बर्ग) ।

सं १६३०-सेनामें वलपूर्यं भर्ती फरनेकी रीतिका अनुसरण।

प्रेगरीके तिथिपत्रको अपनामा (आधाद)। सङ्घटनात्मक शासनपद्धतिकी स्थापनाके सम्बन्ध-में किदोका आवेदनपत्र। कोरियाके प्रश्नपर राष्ट्रसभामें मतभेद (कार्तिक)। इतागाकी और उसके मित्रोंकी ओरसे आवेदन-पत्र (४ माघ)।

सागाका घलवा (फाल्मन) ।

सं ० १६३१-किदोका त्यागपत्र (वैशाख) । जहाजियोंका फार्मोसाको प्रस्थान (ज्येष्ठ)। प्रान्तीय शासक सभाग्रीकी स्थापनाके निमित्त सम्राद्का द्याद्यांपत्र (१६ वैशाल) ।

घोलाका सम्मेलन । स० १६३२-शिएसमा (सिनेट) श्रीर प्रधान न्यायमन्दिरकी स्थापनाके लिए सम्राहका श्राह्मपत्र (१ वैशाख)। प्रन्तीय शासक समाकी प्रथम बैठक (जून २०)। नया दमनकारी शेल कानृन (१४ श्रापाड़)। जापानी जद्गी जहाजपर कोरियावालीका ब्राक्रमण (आभ्यन)। कोरियाके साथ मैत्री स्रोर ज्यापारके सम्बन्धमें सन्ध (१४ फाल्युन)। राष्ट्रसभासे इतागाकीका त्यागवत्र ।

सं० १६३३ कुमामोना धीर चोशिकमें बलवे (कासिक)। सं॰ १६३४ सारसुमाके राजदाह (३३ वि के फारगुनसे आश्विन तक) निर्वाचित राष्ट्रीय सभाकी स्थापनाके सम्बद्

में रिशीशाका प्रार्थनापत्र ।

कतिपय राजनीतिक दलौंका उत्थान । अयेष्र)

किरोका मृत्यु (ज्येष्ठ) । सं० १६३५ श्रोकुवाकी हत्या (ज्येष्ठ) ।

प्रान्तीय सभाग्रीकी स्थापना (४ भावण) ।

स० १६.६ राष्ट्रसभाकी स्थापनाके लिए छोकापामाके प्राम्मा स्थाहाके समीप जनताका प्रार्थनापत्र (पीव)। श्रोसाकार्मे आह्कोकुशा सम्मेलन। सन्ध्यप्रपर पुनर्थिचार और राष्ट्रीय सभाकी स्थापनाके लिए किर् आह्याका श्रायेन्तपत्र (माघ)। श्रोसाकार्मे राष्ट्रीय सभाकी स्थापनाके संयुक्त सङ्गठनवे लिए राजाका (वैत्र)। स्थासम्मेलनोंका कान्त बनना (२२ चेत्र)।

स्व ११३० नयो व्यवस्य पुराव श्रीर फौजदारी कानूनकी पोधीका प्रवाशित होता (श्रावण)।

स॰ १६३= श्रोकेमाका कार्यक्रम ।

होज्ञायनो स्वत्यय कारतानीकी विक्षी सम्बन्धमें कुरोदाओं नीति।
मन्त्रिमण्डलमें दलवम्दी (कार्षिक)।
स॰ १६५० में राष्ट्रसभा खापनाके सम्बन्धमें सम्राटका साम्राप्य (कार्तिक)।
उदारदलका सकुठन (१३ कार्तिक)।
पश्चिमीय देशों में रामनितिक सङ्द्रभों के अनुशीसनके
निमन्न हतोका योरोपको प्रस्पान (काल्युन)।
मार्गतिक दलाम योरोपको प्रस्पान (काल्युन)।
मार्गतिक दलाम सहुठन (१ वैत्र)।
गासन यद्धतिमें रामरकुका उत्थान (४ वैत्र)।

स• १६३०- -१तागाकीकी इत्याका उल्लेख (वैशाख) ।

सार्वजनिक सभाजों जीर सम्मेलनोंके सम्बन्धमें कानूनपर पुनर्विचार (२० ज्येष्ठ)।
'मनुष्पके अधिकार विषयक नयीन स्वापना'नामक हा० कातोंके प्रन्यका प्रकाशन ।
कसोके 'सोशल कन्ट्राट्, का अनुवाद।
हतागाकी और गोनोकी हरिवर्ष यात्रा (मार्ग०)।
उदार और प्रागतिक दलोंमें परस्पर कलह।

र० १8४०-प्रेस कानून घोर दमनकारी कानूनपर पुनर्विचार (३ वैद्याख )। दवाकुराकी सृत्यु। राजनीतिक दलॉर्मे परस्वर फुट (घ्राश्विन कार्तिक)। फूक्षिमाका मामला। दतोका विदेशसे प्रत्यागमन (ग्रास्विन)।

१६४१-ताल्बुके दाराका पुनरियकार लाभ । कावायामका मामला (श्राम्बिन) । जापान झौर चीनके ममुख दलाँका कोरियामें कलह (१६३६-१६४१) । सियोलकी सन्धि ।

स∙ १६४२-तेन्त्सिनको सन्घि (४ शास)। कोसाकाका मामला (मार्ग•)। केथिनट पद्मतिका पुन सफ़्टन (पीप)।

श्तोके प्रथम मन्त्रिमण्डलका सङ्गठन । / मं॰ १६४३-जापानी राष्ट्रके विलायती ढाँचेपर ढालनेका सर-कारी संविभान । सन्धिपर पुनर्थिचारके लिए पत्रब्यवहार (ज्येष्ट्र) न्तं १३४४-सन्धियर पुनर्विचारके कार्यमें श्लोपीकी कार्य विकलता।

वैदेशिक विभागके मन्त्री इनोवीका त्वामपत्र (१३ धाषण)। ज्ञात्त्रिका कानून (१० पीप)।

ज्ञातिरका कानून (१० पान) । तोकियोमें भयद्गर हत्याकार्यक्ष । वैदेशिक मामलोंके लिए क्रोकामाना मन्त्रियस्यर

आगमन (फाल्गुन)।

स• १४४५-मन्त्रपरिषट्की खापना (१५ वैशास)। कुरोदाको मन्त्रिमग्दल (वैशास)। सङ्गटनाका प्रवर्तन (२२ माघ)। मन्त्रिमग्डलको स्वतन्त्रताके सम्बन्धमें हतोका-सिद्धान्त (कालगुन)।

सन्धिपरयुनीर्वचार कार्यमें भोकुमाकी विफलता। सं १६६-मोकुमाकी इत्या करनेका उद्योग (कार्तिक

यामागाता मन्त्रिमग्इल (धीय) ।

सं॰ १६४७-दोवानी और व्यापारमञ्ज्ञा कानृन पोधिमाँका निर्माण (वैद्याक्षसे कार्तिकतक)। प्रथम सार्वजनिक चुनाव (१० भ्रवाद)। राष्ट्रसभाका प्रथम अधिवेशन ( = मार्ग॰से २५ फाल्युने तक)।

स० १६७६-मान्सुकाताका प्रथम मन्त्रिमग्रहल (स्पेष्ठ) । राष्ट्रसभाका द्वितीय क्रषिषेशन (५ मार्ग से १० पीप) प्रतिनिधि सभाषा भह्न (फाल्गुन) । दुसरा सार्वजनिक निर्वाचन ।  १६४६-राष्ट्रसमाका तृतीय अधिवेशन (१६ वैशाकसे ३१ ज्येष्ठ)।'

वर्ष पर्याप्त सरकारी इस्तिलेप होनेसे सार्वक्रिक समाका सरकारसे विरोध (२१ वैशाख)। भ्रायव्यय पत्रपर राष्ट्रसमाकी होनों परिपदाँके श्राधकारके सम्बन्धमें मन्त्रपरिषदका निर्णय

अधिकारके सम्बन्धमें मन्त्रपरिषद्का निर्णयः (३१ ज्येष्ठ)।

इतोका द्वितीय मन्त्रिमएडल (भाद्र)'।

राष्ट्रीयदल (कोंकुमीच किञ्चोकाई) का विस्कारण्ट शिनागावा द्वारा सङ्गठन।

राष्ट्रसभाका चतुर्थ अधियेशन (६ मार्ग० से

-० फाल्गुन ) । भायव्यय पत्रपर प्रतिनिधि परिषद् भौर सरकारका

विरोध। प्रमावशाली भाषण् (१० माघ)।

राजकीय घोषणाका प्रकाशन (२= माघ) । सं॰ १६५०-राष्ट्रीय सभाका पाँचवा द्यधियेशन (१५ पौपतक)।

-राष्ट्रीय सभाक्षा पाँचवा द्याध्येशन (१५ पौयतक)। प्रतिनिधि परिषद् सभापति होशीका पद्य्युत करना।

गवर्वमैएटकी झालोचनामें परिपद्का मापक (१= मार्ग•)।

इसोका मत्युत्तर (१६ मार्ग )।

मन्त्रपरिपद्का भाषण (६ पौष)। पी० एएड बो० कम्पनीपर हरजानेका मुकदमा। परिषद्का भक्न (१५ पौष)।

तीसरा सार्वजनिक निर्वाचन (चैत्र)

```
164 J
सं० १८५१-राष्ट्रीय समाका खुठा श्रविवेदन (२८ वै॰ १६ ज्वेष्ठ)।
          परिषद्भे सरकारकी कही आहोचना, परिष-
          ट्कामहा
          चीन आपान युद्धका प्रारम्भ (भाषय)।
          चतुर्ध सार्वजनिक सम्मेतन (भावय)।
          हिरोशिमाने राष्ट्रीय समाके उर्वे अधिवेशनकी
          आयोजना (२६ द्याभ्विनसे ३ कार्तिक)
          श्रंपेजोंसे नयी सन्धिका खापम (धावण)
          राष्ट्रसभाका आठवाँ अधिवेशन (७ पौषसे १० वैत्र)
सं । १४५२-राजकीय स्परस्या प्रारा शिकारस्राजन्यी जानूनके
          पुनर्विचारपर बादविषाद ।
          निर्वाचन सुधार विल।
```

चीनके साथ ग्रान्ति सन्धि (ब्राभ्यिन)। कियोमेह प्राय द्वीपका चीनको सौटा देना(कार्तिक)। कोरियाके दरवारमें इस क्योर आपानके प्रमुख दलॉका परस्पर विवाद।

उटार मतयादियोका सरकारसे कसद। राष्ट्रसभाका नवाँ अधिवेशन (१० वीपसे १४ क्षेत्र)।

प्रागतिक दलका अभियोगातमक साधेदनपत्र(माघ)। सं० १६५६-इ.स और जापानका परस्पर समझौता (क्येष्ठ)। मारसकाता बोकुमा मन्त्रिमएइस या वितीय मारसुकाता मन्त्रिमएइस (भ्राभ्वित)। राष्ट्रीय समाका ।०वाँ श्रधियेशन (५पीपसे १०वेंत्र)। मात्सुकाता श्रीर शोकमाम परस्पर संघर्ष सं० १६५४-चोकुमाका त्यागपत्र (२० कार्तिक) राष्ट्रसमाका ११वाँ झपिवेशन (६ पीपसे १० पौष)

. . सरकारपर विभ्यास न रहनेके सम्यन्थमें प्रस्ताय । सभा भक्र मारह्यकाता मन्त्रिमग्रहतका पद् स्यागः। इतोका तृतीय मन्त्रिमग्डल (३० गौप)। पाँचवाँ सार्वजनिक निर्याचन (१ चैत्र) नं० १८५५-राष्ट्रसभाका १२ वाँ मधिवेशन (३१ वैशाखसे २० ज्येष्ठतक)। इतोका निर्वाचन सुधार विहा। १६४४ वि० फा शान्तिरक्षा कानूनका रह करनाँ भौमिक कर बुद्धि कानुनके रद्द फरनेपर सभाका भक्त (२७ ज्येष)। उवार वल शीर प्रागतिक वलका संघटमान्मक दलसे मिल जाना (६ धाश्यिन)। मन्त्रपरिषद्वमें इतो और यामागाताके बीच विवाद (१० घषाद) । संघटनारमक दलके सदस्याद्वारा नये मन्त्रि-मगद्दलका संगठन (१६ घाषाद)। धडा सार्वजनिक निर्वाचन। संघटनात्मक दलका भक्त । योकुमा-इसागाकी मन्त्रिमएडलका स्रधःपात । द्वितीय यामागाता मन्त्रिमएडल (२२ कार्तिक)। राष्ट्रसत्ताका १३ याँ अधिवेशन (२१ कार्तिकर्स २७ फाल्युन तक)। यामागाता मन्त्रिमएइलका पुराने उदार दलसे मैत्री भाष । भौमिककर गृद्धि कानुनका पाछ दोना निर्धायन

(8=)

सुधार कानूनपर दोनों परिवर्दों में विवाद, मन्त्रि-मण्डल और जदार दलमें परस्पर मैत्रीमाव-परकोष।

स॰ १८५६-नयो सन्धियाँ करना । राष्ट्रसभा का १४ वाँ ऋधिवेशन ।

a

दोपारोपक कावेदन पत्रका प्रतियाद (२६ मार्ग)। स्रव १६५७-दोनों परिपर्दोमें निर्याचन सुधार 'बिलकी सीकृति'।

उदार दलोंका मन्त्रिमण्डलके लाग्र मैत्रीभङ्ग । 'सेतुकार' सभाका सङ्गउन (६ माझ) । यामागाता मन्त्रिमण्डल का पद त्याग । सेयुकार सभाके सदस्योका नया मन्त्रिमण्डल

या इतोका पौचर्या मन्त्रिमण्डल । यत्र व्यवहारके मन्त्री । होशीका पद त्याग (६ पौय) ।

राष्ट्र समाका १५ वॉ अधिवेशन (७ पोपसे १० चैत्र तक)। आयत्यय पत्रपर सरकार और सरदार परिषद् का विवाद।

श्रायन्यय पञ्चके सम्बन्धमें राजकीय नियेदनयत्र । दुर्व्यवहार कामून की खीशति । स॰ १६५= सरकारकी श्राधिक भीतिपर सदस्योका मतभेद

(वैशास)। देवनट से भन्त्रियों ना पद त्यान (स्थेष्ठ)। कल्प्राका मध्य मन्त्रियगुरू (१६ स्थेष्ठ)। देशिका माण्डान। राष्ट्र सभाका १६ वाँ श्रधिवेशन (२१ मार्गसे २६ फाल्गुन)।

अंग्रेज सरकारसे सन्धि (१६ माघ)।

1

तं॰ १६५६-सातवाँ सार्यज्ञनिक निर्धाचन (भाद्र)। राष्ट्रकी आर्थिक नीतिके सम्यन्धमें इतो और

राष्ट्रका आयक नातक सम्यन्यन हता आर श्रोकुमाका परस्पर परामर्श्च (१७ मार्ग०)। भौमिक कर बृद्धिके कामृनको रहकर देनेपर

समामक्र।

बाटवाँ सार्वजनिक निर्धाचन । सं॰ १६६०-राष्ट्रीय सभाका १= वाँ अधिवेग्रन (२५ वैग्राससं २२ ज्येष्ट तक) ।

दोपारोपक भाषण और उसका प्रत्युचर (१३ क्येष्ठ) सेयुकाई सभासे इतोका पद त्याग।

राष्ट्रीय समाका १६ वाँ श्रविवेशन (१६ मार्ग० से २४ मार्ग० तक) । परिषद्की प्रारम्भिक भाषाकु समयकी घटना

परिषद्का मङ्ग । रूस जापानका युद्ध प्रारम्भ (२६ माध) ।

६ वाँ साधारण निर्वाचन (चैत्र)। राष्ट्रीय समाका बीसवाँ अधिवेशन (४ चैत्रसे १६

चैत्र तक)। स• १६६१~राष्ट्रीय समाका २१ याँ अधिवेशन (१२ मार्ग० से

१६ फाल्गुन तक) । पोर्टस् माउधकी सन्धि (२० माद्र०) ।

श्रंप्रेज़ी सरकारसे शान्तिसम्बन्धी नयी सन्धि (२२

कोरियासे सन्धि (\* मार्गः)। चीनसे सन्धि (७ पौप)। चागाशो काजून। चागाशो काजूनका विशेष (१३ मार्गः)। राष्ट्रीय समाका २२ वॉ अधिवेशन (१० पौपसे १३ चैत्र तक)।

सं० १९६२-कत्स्रा मन्त्रिमग्रहतका पर्त्याग । सायोनजी मन्त्रिमग्रहत (२४ पीप) ।

राष्ट्रीय रेलोंका प्रस्ताव पास । सं० ११६२-राष्ट्रीय समाका २३ घाँ ग्रधिवेशन (१० पीयसे १३

चैत्र तक)। सं• १६६४-फांस बौर जावानका समभीता (३ द्यापाट)। रूस जावानका समभीता (३० श्राच्या)। राष्ट्रीय सभाका ३४ वाँ श्राधियेशन (१० पीयसे १२ चैत्र तक)।

चत्र तक)। राष्ट्रीय द्याय व्यय सम्यन्धी सरकारी नीतिपर फैबिनटके सदस्योंसे मतभेद होगेसे आयत्यपके मन्त्रीका पक्त्याग (माध)।

सं• १६६५-१० वाँ सार्यज्ञनिक तिर्वाचन (घ्येष्ठ)। सायोगजी मन्त्रिमगुष्टलका पदत्वाग। करसूराका द्वितीय मन्त्रिमगुष्टल। राष्ट्रीय समाका २५वाँ द्विधियेग्रन(७ वीवसे १०सेत्र)। र्म• १६६६-प्रांडकी करनोके कारण बदनामी (वेशास)।

## चित्रोंकी सूची।

—जापान और फारमोसाके मानचित्र ·—राजधानी तोकियोका द्वश्य सिनजा वाजार **પદ** ्—तोकियोमें राजमहरूका दूर्**य** 46

≀—कोरियामें राज्य विप्लव **...** ११०

a—धीर जनरळ नोगी

८--वीर पडिमरल तोगी

६--प्रधान मंत्री इतो

---**फाउण्ट ओकुमा** 

प्रमु सहया

१२४

२१६

રદ્દષ્ટ

२६६

## जापानकी राजनीतिक प्रगति

( संवद १६२४ से १६६६ तक )

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार

किसी देशकी राजनीतिक संस्थाओंका सकप श्रीर उनके कार्य्य करनेकी रीतिको डीक डीक समक्षनेके लिये इस पातकी आवश्यकता है कि हम पहले उस देशकी मनो- चृत्ति और उसके राजनीतिक संस्कारोंको जान लें । सवसे पहले हमें यह जान लेना चाहिये कि किसी राष्ट्रको पनाना क्याइना उसकी सरकारको हाथमें नहीं होता, प्रत्युत राष्ट्र हो सरकारका पराक- प्रत्युत हाथ में नहीं होता, प्रत्युत राष्ट्र हो सरकारका पराक- प्रत्युत हाथ में नहीं होता, प्रत्युत राष्ट्र हो सरकारका पराक- प्रत्युत हाथ सक्य प्रसक्ष पराक- पराक- प्रत्युत होता है। किसी सरकारका पराक- प्रवान नहीं निर्मार करता जितना कि सर्वसाधारएक सार्यजनिक जानिम और राजनीतिक चारिज्यप । किसी अंगरेज़के कानों- में जब यह पान पहली है कि, "ईश्वर महाराजको चिराष्ट्र करेंग तो उसके हर्ययों कैसे कैसे साथ उरके हर्या करेंग तो उसके ह्यूयों कैसे कैसे किस नाय उरके हा हा सकता है इसकी भी कल्पना क्षीजिये। उनके देशकी मनोवृत्ति ही ऐसी है और इसे कोई रोक नहीं सकता। उनकी इसी

भावभिक, परम्परागत मेम, श्रद्धा और पुराष्त्रियताक कारण आजके हेरिलस्तानमें राजतन्त्र राज्य बना हुआ है और केपल यही नहीं, उसमें पह शक्ति भी विद्यमान है जिससे शासनपन्त्रको गतिमें कोई बाधा नहीं पड़ने पाती। यद्यि रस शासनपद्धतिएर कई तर्कविरुद्ध ( वेसिरपैरके ) आक्षेप किये जाते हैं तौमी उसकी शक्ति देखकर बड़े बड़े फरोसिसी राजस्ताविरोधियों का दोतों उनली दवाकर हो रह जात पड़ता है। ' वैजट ' महाश्यन का ही सिद्धानत का ता त कही है, ''ईन्लिस्तानमें मन्त्रि-मएडल डारा शासन होसक्तक का कारण यह है कि अंगरेज़ लोग ही विनय-शीस होस हो।'

श्रतपय जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाओंकी गतिःप्रगति-का श्रमुक्तच्यान करनेके पूर्व यह शावश्यक दे कि हम जापान-राष्ट्र और जापानसम्बद्धे राजनीतिक संस्कारोंकी संसेपमें श्रातोद्धना करें।

िकसी राष्ट्र या उस राष्ट्रके संस्कारोंका वर्णन करनेमें पहले ही जो सबसे बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है वह वंग्रनिर्णयको है। इसलिये पहले ही इस सम्यन्धकों दें। चार पार्ते कह देना हम आवश्यक समक्षते हैं।

जापानी राष्ट्रके मृत्त पुरुप केत थे, इस सम्बन्धमें यंश-वेत्तामोंकी एक राय नहीं है। परस्परमें ऐसा मतिवरोध है जैसा कि खयं मानवजातिको मृत्तके सम्बन्धमें है। 'राइन' और 'वापस्त्र' प्रभृति विद्वानोंका कहना है कि जावानी लोग विश्वस् मोगल (मंगोलो) यंशके हैं यरापि उनमें 'श्लाइनो' शाहिका

रै. बाह्नी या बाह्नी क्यांत्र कापानके बादिस निवासी ।

रक्त भी कुछ त्राया हुत्रा जान पड़ता है। देहरचनासम्बन्धी बारीक भेटोंका निरीचण कर उन्होंने यह सिद्धान्त किया है। परन्त और दूसरे लोगोंने 'कोजिकी रे, और 'निहांगी' नामक ब्राचीन जापानी गाधाओंका पढ़कर यह मान लिया है कि 'केरिनी' (केरियन ), 'चीनी' श्रीर 'मालयचीनी' इन तीन जातियोंके सम्मिश्रणसे ही जापानियोंकी उत्पत्ति है। इस सम्बन्धमं एक और मत है और वह बडा विचित्र है। कुछ लोगांपर यह भी एक दढ संस्कार है। गया है कि राजनीतिक कार्य्य करनेकी योग्यता एक आर्य्यवंशवालीमें ही है। सकती है, श्रीरोमें नहीं। इसलिये जय उन्होंने देखा कि जापान बडी तरक्की कर रहा है तब जापानको भी उन्होंने श्रार्थ्यवंश-वाला मात लिया, क्यांकि ऐसा किये चिना उन्हें जापानकी उन्नतिका श्रीर कोई कारण ही समक्तमें न श्राता था। उन-का यह कहना है कि बहुत प्राचीन समयमें हिन्दस्थानसे

नियोंकी, कमसे कम उनके शासकवर्गकी, उत्पत्ति हुई है। मन्यजातिके मुलका प्रश्न अध्यात्मशास्त्रान्तर्गत 'एक श्रीर श्रनेक' के प्रश्नके समान कभी हल न होगार। जड़ श्रीर

कुछु ल्राग जापानमें श्राये होंगे श्रीर उन्होंसे वर्तमान जापा-

१. कोमिकी = पुरातन बातेंकी चर्चा। निहेंगी = आपानकी कहानी। जापानको इतिहाससम्बन्धा सबसे पुरातन पुस्तर्ने ये हो हैं। केनिको संबद्ध ६६ और निहोक्को संबद्ध ७३० में लिखा गया है। इन पन्धींके वर्णन हमारे पुराखपन्थोंसे मिलते जुलते हैं।

२. 'हेकेल' बादि पण्डितोंका यह सिद्धान्त है कि जड़से ही बढ़ते बढ़ते भारमा व चैतन्य रहपत्र हुआ है, परन्तु 'कैएट' आदि पण्डितांका कहना यह है कि हमें सृष्टिका के कान माप्त होता है वह बात्माके पक्षीकरण-व्यापारका फल है और इसलिये चारमाका सृष्टिसे स्वतन्त्र मानना ही पहला है। यह चैतत्यके रहस्यके सम्यन्धमें श्राधापक विक्षिपम जैस्ता कहते हैं, "चाहे जड़से चैतन्य उत्पन्न हुश्चा है। या चैतन्यसे जड़का श्राविमांग हुआ हा हमारे लिये दोनों बात बराबर हैंग। जापानियोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें हम मी यही बात कह सकते हैं कि चाहे जापानी हिकिस्तानसे श्राये हैं। चाहे

तिज्यत, हिन्दुस्थान, मलपदीप, हुगद्वीप, अथवा श्रीर कहीं-से आये हा या जापानदीके रहनेवाले हैं।, जापान राष्ट्रकी अयोतिमें इससे दुछ भी अन्तर नहीं पढ़ता। जापान-सम्राद् 'जिन्मू'के नायक्त्यमें, जापानने सपने राष्ट्रीय

आधानस्त्राह् आन्यू क्यावरण्या आधान अधान राह्म श्रीवनका बीस याया श्रीत तयसे इन पश्चीस श्रतादियों-में साधानकी सरकार कमी नहीं यहती। उसी एक सरकारके श्राचीन रहते हुए बापानियोंने अधनी जाति श्रीर देशके श्राचीन रहते हुए बापानियोंने अधनी जाति श्रीर देशके

श्रव्याह रक्का है। देशमरमें उनकी एक मापा है, एक्से श्राचारित्रचार श्रीर एक ही पूर्वपरम्परा है, श्रीर एक्होसी रहनसहन है। व्यक्तिगत कितनी ही मिश्नता होनेपर भी उनके विचारों श्रीर मार्वोमें कुछ एक ऐसी समता व

विशेषता है जो उनके राष्ट्रीय जीवनके प्रत्येक बार्व्यक्ष स्पष्ट दिधायी देती है। उनके देशकी प्राप्टितक रचनामें जैसी निराक्षी ही हटा है पैसे ही उनके जातीय लक्षण एक दम निराक्ष हैं जो जानानिपॉम ही मिलते हैं और जो

निराले हैं जो जापानियों में ही मिखते हैं और जो की खास पहचान है। चीनियों और जापानियों के थोच बढ़ा झतर है। यदापि दोनोंका रंग एकसा है और कई शताब्दियोंतक होनेंकी सम्बर्ग

मान्या कि वह सुष्टिने हो इत्यव हुआ है यही भावतेके बराबर है कि

भी एकहीसी रही है तथापि दोनोंमें इतना शारीरिक श्रीर मानसिक मेद है कि शायद उतना युरोपके 'ट्यूटन' और 'सैटिन'<sup>२</sup> जातियोमें भी नहीं है । कप्तान 'बिकले' महाशय कहते हैं, " एक बातमें, जापानकी कथा और सब देशोंसे निराली है। उसके राष्ट्रीय जीवनका धाराप्रवाह एकसा चला जाता है। उस प्रवाहमें कभी परदेशियोंके ब्राक्रमणसे या विदेशियोंके उस देशमें घुस आनेसे बाधा नहीं पड़ी। यह सही है कि विदेशियों के प्रमायसे उसके नीतिनियमों श्रोर समाज-संस्थाओं में समय समयपर परिवर्तन इन्ना है। पर इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि जापानियोंने बाहरसे जी कुछ भी प्रहण किया है उसपर भी उन्होंने अपने जापानत्व-की छाप लगायी है, श्रीर भ्राज पश्चीस शतान्दियोंसे निर्विद्यता और शान्तिके साथ अपना जीवन निर्वाह करते हुए उन्होंने अपनी कुछ विशेषताएँ बना ली हैं जो इतनी स्पष्ट हैं कि उनके इतिहासका ऋध्ययन करनेमें परम्परासे प्राप्त इन लक्त्णों-की एक सुसम्बद्ध श्रद्धला स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती है।"

आज जो जापानी जाति आप देख रहे हैं घह तस्वतः अपने भूतकालीन जीवनका फलस्यक्रप है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि घह भूतकालीन जीवन जापान देश-की माएनिक स्थितिका ही बहुत कुछ परिलाम है। 'स्लञ्जली' महाशयने कहा ही है कि, "महातिके सुष्टिकीशलके कारण

१, 'च्यूटन' जातियोंमें 'जर्मनी' 'नारवे' 'स्वीडन' प्रभृति देशांका अन्तर्भाव केता है।

२. 'बेटिन' कहनेसे 'फ्रांस' 'स्पेन' 'पुर्तगाल' स्रीर इटली' देशेंके स्रोग समभ्ये जाते हैं।

## जापानकी राजनीतिक प्रगति

हो मानवजातियामें वैपम्य होता है "। 'एमिल वृमी' महाशयने इसी धातको श्रीर भी स्पष्ट घरके कहा है कि 'किसी राष्ट्रके सङ्गठनमें सबसे बलवान कारण प्रदृति या निसर्गका हो होता है यथा देशका स्वक्रप, पर्वती श्रीर नदियोका अवस्थान भूमि क्रीर समुद्रका विस्तार-परिमाण, जलवायुको शान्त अथवा अशान्त प्रशृति श्रीर फलमुलादि की प्रभारता या समाय आदि वार्तीका प्रभाव जातिके वनाने में सबसे ऋधिक होता है। य प्रभाव उतने ही प्राचीन हैं कि जितनी प्राचीन खय मानवजाति है, सहस्रों वर्षीका सिंहावलोकन कर जाहरे कोई ऐसा समय न मिलगा जब ये ब्रमाय न रहे हों । इनमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है, श्रीर यदि कोई परिवर्तन हुआ भी है ते। वह मनुष्यमें हुआ है, क्योंकि उसपर श्रीर भी तो कई वाताका प्रभाव पड गया है। आरम्म में ते। फेवल यही प्राकृतिक (नैंसगिक) बात थीं जिनका प्रभाव नवसुष्ट प्राणियापर पडता था श्रीर इन्हींका खाज यह परि णाम हुआ है जिसे हम असम्भव समभते थे। देशमें जो स्मारकचिह दिखायी देते हैं, शिलालेखार्ने धर्मशास्त्र और नीतिशाखके जो श्रादेश पाये जाते हैं, लोकसमुदायमें जी सस्कारविधि मचलित है युद्धके जो गान सुनायी दते हैं. वे सब अपनी नैसर्गिक अधस्थाके परिणाम हैं। कुछ कालतक इन्हों नैसर्गिक घातोंसे ही एक एक जातिका अपने अपने दमसे सहटन हुआ श्रीर तव जाकर ये जातियाँ इस याग्य हुई वि मार्शतिक वाताको अपनी (च्छाश्रोके अनुकूल कर लेने लगी श्रीर उनमें यथासाध्य परिवर्तन भी करन संगी।"

जापानका मानचित्र दखनेसे यह स्पष्ट हा प्रकट है। जाता है कि क्योंकर जापान ससारस द्यलग और स्याधीन रहा । पशियाके महाद्वीपसे समुद्र उसे अलग करता है श्रीर इस: समुद्रने चारों श्रारसे उसकी रहा की है. श्रीर जब आजकलकी तरहके यहे यहे जहाज़ नहीं थे तब जापान-में याहरसे, किसीका आना और जापानसे वाहर किसीका जाना यड़ा ही फठिन था, श्रीर इसी कारणसे जापानी जाति अपने देशकी सीमाश्रोंके अन्दर अखरड और अभक्त यनी रही। इस प्रकार जापानियों में जातिभेदसम्बन्धी कोई परस्परभिन्नता या वैर नहीं था कि जिससे उनके समाज-का श्रह भद्ग होता, उनपर कोई बाहरी दवाव भी नहीं था श्रीर न श्रपने देशकी रचाका कोई यडा भारी वाभ हो उनके सिरपर था (जो ब्राजकल सभी राष्ट्रोंको दवा रहा है), श्रीर जापानकी ऐसी अनुकूल अवस्था होनेके कारण ही जापानी प्रजाजनोंने मिलकर जापानको एक व्यह्बद्ध राज्य बना दिया है, और जापानसरकार श्रीर जापानी प्रजाजन दोनेंही श्रपने समस्त राष्ट्रकी सुखसमृद्धिका पूरा उद्योग कर सके हैं। कई शतान्दियोंका सिंहावलेकिन कर जानेपर भी कहीं परस्पर युद्ध श्रथवा विवाद हानेका कोई प्रमाण नहीं मिलता । श्रापसकी लड़ाइयाँ न हानेहीके कारण जापानकी पकता और अखर्डता बनी रही। हाँ, यह सही है कि विक्रम संवत् १५०० के पूर्व जापानके दरवारियोंके बीच कई बड़ी ही भगद्गर लड़ाह्याँ हुई, श्रीर १२ वी शताब्दी-से १६ वी शतान्दीतक वहाँके बड़े बड़े लश्करी जागीरदाती।

लस्करी नागीरदार या तालुकेदार वे लोग थे जिनके पास चड़ी चडी लागीरें और फीनें थीं। ये जापान-सम्राट् मिकादोलो मानते जरूर थे, पर कपने कपने ने मानोमें ये एक मकारसे स्वतन्त्र राजा ही बन बैठे थे। इन्होंका

या ताल्लुफेडारोंने आपसमें सहकर मयद्वर रक्तपात किया और रक्तकी मदियाँ यहा थीं, पर तीभी यह कुछ ही सेगॉर्ग की आपसकी सहार्यों थीं। इनमें सारा राष्ट्र सम्मितित नहीं था, राष्ट्रमें कुट नहीं थी और राष्ट्रकी असरह अभिन्नता-में केंद्र सुरिक्टर नहीं हुआ था।

में कोई अतिक्रम नहीं हुआ था। जापानके सम्पूर्ण इतिहासमें केयल एक बार बाहरी आ

प्रमणका वर्णन भारत है। विक्रमकी चीरहधी शराज्यों के भारमाम चीन और केरियाको पादाकान्त कर चुकनेपर 'कुयला काँ' ने जापानना भी अपने राज्यमें मिला लेनेकी महस्या-कांचासे एक वड़ी भारी नौसेना जापानी समुद्रमें भेज थें। इतना वड़ा जहां जहांजांका वेडा जापान-समुद्रमें 'पद्धमिरक रोदसवेन्स्की' को छोड़ और किसीका कभी भी न आया या। परन्तु अंगरेजोंकी बाड़ीमें इस्पदानी 'अमेदा' नामके रण्पोतींकी जो हुगंति हुई 'कुशहीपको शदस्त्रभीपमें फॅसकर, दुगंति 'कुयलाकों 'की इस नौसेनाकी भी हुई और

ो कार्य स्रोशापर पानी फिर गया।

यह कहनेकी शायद कोई आवश्यकता नहीं कि किसी राष्ट्रके जीवन और करधानकी कियामें देशकी प्राकृतिक रिधितका जितना दलक होता है उससे उस देशकी

'दामिको' कहा जाता था। संवद १६२६ में इन शमिकोने ऋषनी जागीरें सक्षाद्वेग कर्पेश कर दें जिसका वर्णन इस पस्तकमें काले चलकर कावेगा।

कारण ने दिनास विकास निकास प्रतिक्र के प्रतिक्रम का प्रविक्र कर कि प्रतिक्र कि विक्र कि वि

जलवायुका प्रमाय कुछ कम नहीं होता। 'इस्किमेा,' 'नेप्रिलो,' 'नीप्रलो,' 'नीप्रोमें रहते हैं वहीं कमी कोई यहें कि निर्मामें रहते हैं वहीं कभी कोई यहें राष्ट्र नहीं स्थापित हुए, इसका कारण यहीं है कि उत्तरका कारण यहीं है कि उत्तरका कारण वहीं है कि उत्तरका कारण हिस्से कि कि उत्तरका के कि में कर देता है और दिल्लाकी बहसे ज़्यादा गरमी उद्योग करनेमें दिल ही नहीं लगने देती।

जापानके टापुओंका स्थूल स्वरूप सर्पाकार है। इनकी अधिक से अधिक सम्वार्श (४५°.३५ से ३१° अवांश और १३०° ३१ से १४६° ा७ भुजांशके बीचमें ) =४० कीस है और चौड़ाई १०० केलिसे कम ही है। स्थान स्थानमें मिल भिन्न प्रकारकी जलवायु है, परन्तु यह भिन्नता उतनी नहीं है जितनी कि अवांशोंके अन्तरसे होनी चाहिये थी। सागरतट-के देशों में यह एक विशेषता पायी जाती है। संसारमें कहीं भी जापानकी जलवायुसे अधिक प्रसन्न करनेवाली जलवायु नहीं है। वहाँ का यह नील आकाश, वह सुप्रम सूर्यप्रकाश, वह उत्साहवर्धक समीर और वह नयनमनाहर सृष्टिसीन्दर्य रसिकमात्रका मोह लेनेवाला है। पर जलवायु इतनी समशी-ताप्ण नहीं है, यहां शीत व प्रीचाका प्रताप इंग्लिस्तानकी सरदी गरमीसे बहुत श्रधिक उद्र रहता है, पर इतना नहीं कि मनुष्य-का उत्साह श्रीर यस टूट जाय। प्रकृतिसे जापानियोंको भी वही उपदेश मिलता है जो इंग्लिस्तानकी प्रकृतिसे श्रंगरेजोंकी मिलता है-"यदि तुम अपने उद्योगमें दीले पड़ आश्रीमें ती तुम्हारा निःसन्देह नाग्र है। पर यदि कर्षोकी परवाह न कर उद्योग किये:जाब्रोगे, तो सहस्र गुना लाभ उठाश्रोगे।" जापा-नको जिन्होंने देखा है या जापानके विषयमें जिन्होंने ध्यानसे पढ़ा है उन सबकी इस विषयमें एक राय है कि जापानी बड़े

चपल, परिश्रमी और फप्टसहिष्णु होते हैं। बात्मरहाकी रच्छाही उन्हें इन गुणेका बाज्यास करने और इनका विकास करनेपर विषय करनी है।

लश्करो जागीरदारों श्रथवा ताल्लुकेदारोंके शासन-कालम भी वे 'सामुराई' लोग जो किसी सदुशोगमें लगे रहुना पसन्द नहीं करते थे श्रीर जी व्यवसाय, कृषि श्रथवा ग्रीर किसी उद्योगधन्धेमें लगकर कए उठाना नहीं जानते थे वे भी पटेके हाथ चलाकर, कुरती खेलकर और 'युपुरसु'-का अभ्यास कर अपने मस्तिष्क और शरीरकी सुदृढ़ बनाते थे। जापानियोंमें चपलता, इद्यतिव्रता, धीरता, द्राद्शिता श्रीर संयम श्रादि जो गुए हैं श्रीर जिन गुणोंकी बदीलत जापानने 'मञ्जूरिया' में वह पराक्रम कर दिखाया कि संसार देखकर चकित हो गया, जिन गुणेंकी बदौलत जापानियें-ने कडिनसे वटिन राजनीतिक प्रश्लोको इल करके व्यर्थके विकारमुक्त ब्रान्दोलनेंको किनारे कर देशको सुरक्ति रक्ला, और जिन गुणेंकी बदौलत जापानने सर्मवासी मिकादेक समयम इतनी आधर्षकारी उन्नति की है, उन गुणें की दीला जापानियोंका शकृतिसे ही मिली मालूम हाती है। 'बुशिदो'<sup>१</sup> 'कनप्यृशियस'<sup>१</sup> श्रीर 'धौद्धमतके' प्रतिपादक

जापानमें ते। लेाग चापनृतिमं परम्परासे जीवन व्यतीत करते हुए चले वाले पे चप्पांत जापानरे जो चित्रय कहला सकते है छन्हे 'सामुरार' कहने थे। मासुरार गब्दमें 'समर ्नी गन्य व्यवस्य हो वाली है।

१. सामुत्तरे बात पर्मतः 'बुशिरो' वहते हैं। इस पर्मती साग्रकं क्ष्य-सार मर्थेन 'बुती' या विव्यत्तं राजपतः, विरशासपान, वृद्यार्थी, पुटबु<sup>रात</sup>, सापु मरतः, न्यायपरायव, पार्मिक, बातना पत्री, विवयशील, विद्यार्थी, रयायान, क्रायरेय सहायक और विवायमी होना व्यदिये। जावनियोत्ते रिंग

कमी कभी यह कह देते हैं१ कि हमारे धर्म और नीतिप्रन्थोंकी शिचासे ही जापानियोमें ये गुण अवतरित हुए हैं। परन्तु ये लोग इस वातको विलक्कल ही भूल जाते हैं कि मनुष्यकी प्रकृतिपर देशकी प्राकृतिक अवस्थाका क्या प्रभाव पड़ता है। सच ते। यह है कि प्रत्येक जातिमें जो कुछ विशेष याते होती हैं उनका उद्गम निसर्गकी रचनासे ही हाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जातीय विशेषताकी पुष्ट करनेमें धर्म और नीतिकी शिक्षा बहुत कुछ सहायता देती है और उन प्रवृत्तियोंका भी दुर्वल कर देती है जो कि समाज-

पर्मेंका एक समय इतना प्रचार हो गया था कि बुशीया चत्रिय ही सबसे श्रेष्ठ गिना जाता था जैसा कि एक जापानी कहावतसे प्रकट होता है। कहावत यह है कि, 'हाना वा साकुरा, हिता वा बुशी- श्रर्थात जैसे पुष्पेंमे गुलाब, तैसा ही मनुष्यांमें बुशी।"

 विक्रम संवद्गते ४६४ वप पृत्र चीनमें 'कङ्गपूज' नामका एक बड़ा तत्वदर्शी परिडत हुन्ना। इसी कङ्गपूज नामका अष्टरूप कनपूरियस है। कनपुरियसने राजा प्रजाक कल्याण तथा देशोंकी शान्तिपूर्ण उन्नतिकी कामनासे शनेक देशों में परिश्रमण कर अपने उपदेश सुनाये। उसने कई पन्य भी लिखे जिनका इस समय चीनमें बडा ग्राइर है। लोगोंने उसके वपदेशींने धर्मापदेशवद प्रहण कर लिया श्रीर धसको मृत्युके बाद धीरे धोरे -इस धर्मका जापानमें भी मचार हुआ। इस धर्ममें धर्मकी अपेका राजनीति-का ही सह विशेष है।

₹. संबद् ६०⊏ में सर्व प्रथम 'के।रिया' के राजा 'कुदारा' ने बौद्ध मृर्तियाँ जापान-सम्राट्का भेंट की श्रीर इस प्रकार जापानमें बौद्ध धर्म्मका प्रवेश हुआ। शारम्भमें इस मतका बड़ा विरोध हुआ, पर ४० वर्ष याद 'शोताक-तेशी 'के शासनकालमें जापानमें बौद्धपर्मकी जड़ जम गयी। शायद यह करनेकी बावरयकता नहीं कि जापानने इस बीहधर्मकी धपने सांचेमें टालकर नव दसके स्वीकार क्रिया था।

की हितविरोधिनी हैं। परन्तु यह जो जासीय विशेषता है वह तेशकी नैसर्गिक रचनासे ही आविर्मृत होती है यह बात माननी ही पड़ेगी। जापानिधेमिं और मी जो विशिष्ट बातें हैं, यथा लावस्यमेम, कावस्यवृच्छि, निष्कापट्य, तेजस्थिता, चञ्चलता, सरतता, अस्पिरता हत्यादि, इनका उद्गम निसर्गसे नहीं तो और कहोसे हुआ है?

देशकी नैस्पित रचनाके सम्बन्धमें एक बातका विचार करना रह गया है और यदी सबसे बड़े महत्त्वकी बात है ! विचार इस बातका है कि जापानियोंकी आर्थिक भवस्वापर इस नैस्पित रचनाका क्या प्रमाय पड़ता है। प्रत्येक प्रायी-के लिये सबसे मुक्य विचार जीविकाका होता है। जैसी किस आरिकी आर्थिक बवस्था होती है वैसादी उसका जीवन, धर्मन और चरित्रयल होता है।

जापान द्वीपदेश होनेके कारण श्राक्षमण्से यस सना है;

े उसकी नैसर्गिक भूमि, नदी, पर्यतादिकी रचना और

ं विश्वाल लोकसमुद्रायका यथेए

मरण्योपण भी होता है। जापानमें नाना मकारके भाममें

मरण्ये भी होता है। जापानमें नाना मकारके भाममें

मरण्ये भी होता है। जो केवल धहाँके निवासिधोको

मरण्ये भीजन देकर पहली हुई जनसंख्याकी उन हच्हाकों
को भी पूर्ण करती हैं जो 'सम्पता' के साथ बहुती जाती हैं।

श्री माउ वर्ष ही थीते हैं जब पहले पहल जापानको पामा
त्य देशोंस सम्बन्ध स्थापित करना पहा और सास्त्रममें

ससम्बन्धके पहले भी जापान हतना समृद्ध था कि उसके

तीन करोड़ निवासी यथेए अध्य पत्र पाते ये और दुश्वलसे

रहते थे। जापानकी जाणुनिक प्रमुक्ति हो दहरा यदि समम
गा हो तो यह बात समरण्य रखनी चाहिये और स्थार सुद्म

जापान श्रीर उसके राजनीतिक संस्कार १३ विचार करना चाहिये कि सहस्रों वर्षीसे खाने पीनेके लिये

जापानको कमी किसीका मुँह नहीं ताकना पढ़ा है। हाँ, श्रयतक जापानमें कोई ऐसे यन्त्राविष्कारोंका प्रवेश नहीं हुआ

था जिनसे युरापके वाणिज्यजीवनके सदश यहाँ भी वह सामाजिक अशान्ति उत्पन्न होती । कलकारखानेंसि मुक्त होनेके कारण जापानियोंका रहनसहन विलक्कल सादा ही रहा श्रीर जापान प्रतिद्वन्द्वितासे, गलेपर छुरा चलानेवाली चढ़ा-ऊपरीसे स्वतन्त्र रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि जापान-का व्यक्तिगत या राष्ट्रीय धन ता नहीं वढ़ा , पर जापानियोंके सभी पेरो और हैसियतके लाग सन्तुष्ट रहे और युरापके विशाल नगरोंके गन्दे गलीकुचेंके, दुःखी नरनारियेंके हृदय-विदारक दृश्योंसे देश बचा रहा। संवत् १६२४ तक यह बड़े 'चाल' या कटरे नहीं थे, कारखाने नहीं थे, भूखके सताये कड़ाल नहीं थे शार ऐसे वच्चे भी नहीं थे जिनको भरपेट खाना न मिलता हा । किसी राष्ट्रकी प्रगति. अकएडता और पकतार्क ये ही ते। सबसे भयद्वर शत्रु हैं। 'सन्त जेम्स' की राजसभासे जो पहले राजदूत र संवत १६२० में यहां आये थे, वे लिख गये हैं, "यहांका बाहरी स्वस्प ता यों है कि देशकी सारी सत्ता लश्करी जागीरदारोंके हाथमें हैं "सरकरी जागोरदार ही सब कुछ हैं श्रीर मज़दूर श्राटि निम्नधेणोके लाग कुछु भी नहीं हैं। फिर भी क्या देख पडता है कि सर्वत्र शान्ति है, समृद्धि है, चेहरोंपर सन्तेाप है, श्रीर इतनी उत्तमताके साथ खेतीयारी हा रही है श्रीर सर्वत्र इसा-रती लकड़ीका सामान इतना इकट्टा है कि इंग्लिस्तानमें भी १४

यह नसीव नहीं । यहांके कानून बहुत कड़े हैं श्रीर उनका श्रमल भी कड़ा होता है पर विलक्षुल सीधे श्रीर सादे तरीके से। कोई वखेड़ा नहीं श्रीर किसी वक्षील मुख्तारकी भी ज़रूरत नहीं। "श्रीर यह भी देखिये कि यहाँका सावजीतक श्रायका अनुमान तीन करोड़ किया गया है श्रीर इस सम्पात्ति है स्व व्यालामुखीवर्यतपूर्ण भूमिको नन्दनकातन बना दिया है, यहाँको जनसंख्या श्रीर सम्पत्तिको यहाँके देशी उद्योग धन्योंने बढ़ा दिया है जिनका कुळू भी सम्बन्ध संसारके श्रीर किसी देशों नहीं है।"

कता पुरुष स्वाचित्र आनसकालमें भी यहाँकी सब सचा ज्ञागीरदारों के शानसकालमें भी यहाँकी सब सरदारें इतिकस्थानके समाग दुःख थोडेसे जागीरदारों या सरदारें के हाथमें नहीं चली गयी थी, यहुत प्राचीन कालसे यहाँ योडें थोडी भूमि ही रखनेकी प्रया प्रचलित थी और जापानं

बाका पूरा पर कभी भी पारचात्य जगत्के समान जागीरोके साथ गुलाम रहा करते थे। इर्ग, इसमें कोई सन्देह नहीं कि देशके शासक शोग्न से जो जमीन 'दामिको' याने सरदारी

, मिलतो थी उनपर उनका पूरा राज्य होता था, पर तरततः दामिश्रेष केवल जिले या प्रदेशमस्का मुख्य कर्मचारी होता था श्रीर यह कमी किसानोंके परम्परागत अधिकारोंमें हस्तक्षेप नहीं करता था।

जापानमें भी जातिमेदकी एक प्रधा प्रचित्तत थी। जहाँ जहाँ जागीरदार या ताल्लुकेदार-शासनपद्धति होती है घटाँ यहाँ प्रायः ऐसी प्रया भी दिलायी देती है। उस समय दामिओं और सामुरार्थी अर्थात् सरदारों और मूमिरककीं

१. दानिकोंकी जागीरोंकी रचा, देसभाल कादि सब प्रवस्थ सामुराहे

जापान श्रौर उसके राजनीतिक संस्कार १५

के बीच श्रीर उसी प्रकार भूमिर तकों श्रीर छपकों के योच मेदकी जो एक दीवार खड़ी थी वह वैसी ही दुमेंघ श्रीर दुगेंग थी जैसी कि इस समय 'श्रमरीका' के दिल्ली राज्यों के 'श्रेत श्रीर 'छप्ण' वर्णीके वीचमें है। एरन्तु यहाँ यह भी ध्यानमें रखना चारिये कि दिल्ली राज्यों का यह भेदमाव वर्णीवद्वेय, कुसंस्कार श्रीर मृणासे उत्पन्न हुश्रा है, पर जापानियों के इस भेदभावका मूल सामाजिक कर्त्तव्यों का विभाग है। इस लिये इस भेदमावमें हेपका कुछ भी लेख नहीं था, यद्यपि जन्मतः किसी जाति विशेषमें गणना होने के कारण प्रयावा है स्वित या पेशे के कारण समाज कर विभागमें वृंद गया था। साम ही यह मी समरण रहे कि निम्मतम जातिके लोग भी जीवनिवाहकी साधारण श्रीयश्वरताश्रीसे कमी विश्वत न

हैसियत या पेग्रेके कारण समाज कई विभागों में यं गया था। साथ ही यह भी स्मरण रहे कि निम्नतम जातिके लोग भी जीवनिवाहकी साधारण आवश्यकताओं से कभी विश्वत नरहे और न निहंय 'जीवन सङ्ग्राम' के कारण उन्हें किसी अभा-पक कर ही था, अपने माग्यसे सम्यक् सन्तुष्ट न होनेपर भी ये इतने हठाग्र कभी न हुए कि समाजका विष्यंस करनेपर जताक है। जाते । इस शासनपद्धतिके रहते हुए जापानमं निर्धन मनुष्य ते पहुत रहे पर मण्डूर दिद्धता कभी नहीं थी। जापान राष्ट्रकी शक्ति ने हुए से तात की भी न मुलना चाहिये । सुप्रजाजननशास्त्र यदि कोई शास है और उसके पिछतोंका यह कहना ठोक है कि यूरेपपरीकावासी आदि 'आप्यं' जातियोंसे जापानी होन हैं, तो यह भी देख लीजिये कि जापान कितना सुखी है जो उसकी करास क्या से वह से इत हो गही से जा उसके की जनसंक्यामें युरोप और अमरीकाक षड़े यहे शहरोंके कि जासन कितना सुखी है जो उसके की जनसंक्यामें युरोप और अमरीकाक षड़े यहे शहरोंके

कोग ही किया करते थे। इसलिये इन्हें कहीं मूमिरचक, कहीं वपनायक भीर कहीं कारिन्दे कहा गया है।

गन्दे वाजारोंमें वले हुए वर्णहीन जातियोंके पेसे लोग स्थान नहीं वा सके हैं।

राष्ट्र या जातिकी जो आत्महत्या होती है, जो प्राण्धात श्रीर समाजविच्छेद होता है श्रीर जिस कारणसे श्रव पाद्यात्य 'सम्य' राष्ट्रीके जनसमाजकी जड मीतर ही मीतर खोदी जा रही है उसका कारण श्राधिक विपमावका श्रयवा सम्पत्तिका श्रयावपूर्ण विमाग है, और कुछ नहीं।

यह एक समझनेको वात है कि जापानियों के परस्पर
पन्धुमावने दिद्द्वा और उसके अन्दर्गत दुः खोसं जापानकी
कैसे रहा की है। आप्यात्मिक अर्थमें तो समी देशों के लोग परस्परमें वन्युत्वकानाता मानते हैं पर जापानी लोग जातिमेदके
रहते हुए भी एक दृष्करेवो 'दीवोग्याने जनमतः भार वहन
समझते और मानते थे। यहाँ हम एक हो ऐसे उदाहरण
देते हैं जिनसे जापानके सामाजिक जीवनका असलो होते
प्रााथा को मानुस हो जायमा। अध्यापक 'सिमन्सा लिनते हैं,
''जब की है शामवासी वीमार हो जाता है ते। उसके 'कृमी' '
के अन्य लोग वयायकि हर तहकी सहायता करते
हैं और आयश्यकता होती है तो उसका खेत भी जात यो देते
हैं। पर यदि ऐसा करने में उन्हें विशेष कष्ट और योक मानुस
हैता है तो ये 'कृमीगाशीरा' या 'नानुशी' वी शरण

 शासनसम्बन्धं सुमीनेके लिये जापानमें पाच पाच परिवारिका
 एक एक गुरु पृथ्य करता था । इस परिवार्यचनको लापानी भाषामें रम्भा करते हैं।

२. नुमीके प्रायवका नाम 'नुमीगाशीरा' हेता था और बामके प्रायवको 'नानुशी' कहते थे। जापानी मानोर्ने बामको 'मृता' कहते हैं।

लेते हैं । ये महाराय समस्त प्रामवासियोंको इसकी खबर ऐते हैं और स्वय प्रामवासी मिलकर पीड़ितकी सहाय-ता करते हैं। जब कोई किसान अपना मकान यनाता है या उसकी मरम्मत करता है तो प्रामक सहवासी मिलकर उसकी सहायता करते हैं हो है तो प्रामक सहवासी मिलकर उसकी सहायता करते हैं, केवल वर्ड, संगतराश आदि कारीगरोंको उनकी महनताना दिया जाता है और वाकी सवकी खुराक 1 अदि किसान वहुतहीं गरीव हुआ तो घड़ आदि कारीगरोंको प्रामितियस ही रोज़ी दी जाती है आप, महामारी आदिके समय भी रसी निधिसे कार्य खलता है। जब किसी दुर्माग्यश गरीवोंके मकान गिर जाते हैं और जन्हें रहनेके लिये कोई स्थान नहीं रहता तो वे मन्दिरोंने जाकर एकाथ महीना रह जाते हैं। जब फोई सम्बाग सहीना रह जाते हैं। जब फोई सम्बाग मदद करने आ जाते हैं और जमीन्दार तथा यहें वहें लेता मुज़र्में लकड़ी देते हैं।

"यदि कोर श्रतिथि या प्रवासी मार्गमें वीमार हा जाता था तो प्रायः श्रामाध्यत्त उसे श्रपने गृहपर मेज देते थे श्रीर सेवा-श्रुश्रुपा करावा करते थे। यदि कोर्र प्रवासी जुतायस्थामें पाया जाता था तो उचित प्रकारसे उसका संस्कार किया जाता था या उसके प्रामक श्रथ्यक्ती हमकी स्वचा दी जाती की तिसमें युत्त मनुष्यके इप्टामिश्रोंको इस धातका श्रयसर मिले कि ये उसके ग्रारीको ले जाये। यदि जुतक्यक्तिके पास'निक्य-स्मुचें।' याने जन्मपत्र न हुआ श्रीर उसके सम्यन्धियोंका

१. जापानमें यह रिवाल अब भी है।

पता न लगा ता ग्रामनिधिके व्ययसे ही उसकी श्रन्त्येष्टि किया की जाती थी।"

श्रव दूसरा उदाहरण् व्यापारी वर्गका लीजिये। व्यापारी जापानी समाजकी निम्नदम श्रेणीम गिने जाते थे। इनके परिवाराको रखाको लियन श्रेणीम गिने जाते थे। इनके परिवाराको रखाको लिय, देखिय, वेसा झट्छा प्रकच्या था। 'ते। किश्रोण (जापानको राजधानी) और 'श्रीसाका' इन दी नागरेके बीच व्यापार वर्रानेवालोंम परस्परयी सहायतावे लिये पेसा नियम था कि "जा किसी व्यापारीका केर्र जहाज हुव जाय या चहानसे टकराकर चूर हा जाय ते। पेसी अवस्थाम यदि अवेला वही व्यापारी हानि सहते ते। उसके परस्पर कौडी भी न रहे और उसका परिवार अर्थ कप्टसे नष्ट हो जाय। इसलिय यदि कभी किसी परिवारपर यह सदुद पडे ते। सब व्यापारी लिभितित होकर हानिया भाग परें ले। इसप्टमा परिवार प्रयोध हानि वा स्वार होने भाग परिवार वा स्वार वा परिवार पर विभाग विभाग वा स्वार होने से स्वार वा परिवार वा परिवार का स्वार के स्वार के स्वार वा परिवार वा स्वार के स्वार करना परेवा पर किसी में से होनि न होगी कि किर उस सिर उदाना करने हो जाय।"

इस प्रकार जय इस जापानकी आधिक व्यवस्था भीर इसके सामाजिक आचारियेवार देखते हैं तो प्राचीन जा-पान एक यडे भारी परियारके कपमें दिखायी हेता है। या 'स्पेन्सर' की परिभाषामें यों कहिये कि यहाँ राष्ट्रकानूनकी क्रपेका परिवारका कानूनहीं चलता था। अध्यापक 'दिमम्स' तिकार्त हैं, 'पुरात जापानमें समाज आप ही अध्यापक कानून था। इसके शासनसम्बाधी निषम जनतासे ही क्राविन्त हो पर राजातक उपरके। जाते थे न कि उपरस्ते प्रकट होकर नीचेका आते थे। कर शताब्दियोंके अञ्चमय और प्रमायसे जो रियाज प्रचलित है। गया था वही कानूनकी पोथियोंका काम फरता था (अपराध्विषयक कानूनको छोड़कर) और अदालतें, न्यायाधीशों और वकील मुस्तारोंका काम पञ्चायत-प्रचासे ही निकलता था। आमसंस्थाओंकी योजना बहुत ही उचित और अच्छी थी और कुछ वन्धानके साथ इन्हें स्थानिक कार्य्याञ्चाल और शासनमें पूरी स्वाधीनता थी और इन संस्थाओंमें यव प्रकारके लोगोंको प्रतिनिधित्य प्राप्त होता था। इनका शासन जितना सामाजिक या पारिधारिक दक्तका था, उतना राजनीतिक नहीं, और इनके जो मुख्यिया होते थे परामर्थादाता (सलाहकार) होते थे, न कि हाकिम, और न्याय करनेवाले पञ्च होते थे न कि न्यायाधीश।"

श्रीत नेवाय पर्त्वचाल पञ्च होत ये न कि न्यायाधीश। "
प्राचीन जाणनमें समाजकी यह श्रवस्था होने के कारण
नागरिकों के कर्तरेयों श्रीर श्रियकारों के सम्बन्धमें में गई व्यवस्था
नहीं बनी थी श्रीर न फानूनकी केई कड़ाई ही थी। जाणानी
समाजमें जो उपर्युक्त व्यवस्थाकी कभी पायी जाती है इसका कारण कुछ लाग सम्यताकी कभी यताते हैं, पर वास्तियक इसका कारण यह है कि जापानियों वह 'व्यक्तिः
प्राथान्यवार' श्रीर 'जहमीका त्यास्य' नहीं था जो कि पाश्यास्य
सम्यताम मरा हुआ है। वहुतके दीवानी भगड़े तो द्यापसमें
हो समअकर तै कर लिये जाते थे जैसे कि एक परिवारक
लेता द्यापसमें समभ लिया करते हैं। जय कोई योवानी
मनाइ। श्रत्वलमें जाता था तो लोगोंको उतना हो दुःख
श्रीर पुणा होतो थी जितनो कि नयीन समाजमें पतिपत्नोंक
रायाक मुक्दमेंसे होती है। यही कारण है कि जापानमें
रायाक मुक्दमेंसे होती है। यही कारण है कि जापानमें
रायाक मुक्दमेंसे होती है। यही कारण है सि जापानमें

२० जापानको राजनीतिक प्रगांत
हुआ भीर धीरे धीरे, पर क्रमके साथ उसकी उप्रतिही

होती गयी।
यहाँ यह प्रभ उपस्थित होता है कि जिन होगाँको
पेसी धीमी उन्नित्त अभ्यास था और जिन्हें क्सी निहंग जीवनसन्नामका सामना नहीं करना पड़ा था वे पेसी बहुत उन्नित क्योंकर कर सके कि जिसे देखकर ससारका चिकत होना पड़ा। जापानके स्म बहुत मगमन और परावमका क्या

रहस्य है ?—यह प्रमान श्रीर पराष्ट्रम कि ससारके इतिहास
में जिसकी कोई उपमा नहीं है, पश्चिमके बढ़े बढ़े समक्षदारोंने
स्वाम भी जिले न ने ब्ला श्रीर जो भिर्मिष्म ससारकी विवादगितको पर नया ही मार्ग दिखलानेवाला है। क्या यह जाति
ही ऐसी पराष्ट्रमा है ? हुछ मान्त्रमहतिशालक तो बद भी
बहते हैं कि जापानी जाति निम्धेणीं जी जाति है। तब इस
मिनय जापानके इस इतिहासका क्या रहस्य है ? क्या यह
मुशिदेश परिणाम है या पूर्वजप्ता, शिक्तोमत, मिकादों नी
मान्यता, क्वापुरियस मत, वीद्रभमें इत्यादिमंसे कोई उसका
कारण हुमा है ?
इस उक्षमनको सुलभाने ने लिये यह यह प्रयत्न हुस

हैं। इस लाग इसका कारण हाजधर्म (बुधिदा) यतलाते हैं और कुछ लाग पूर्वजपूजन या वनपृशिषत मतको हमका श्रेय देने हैं, इस प्रकार अनेकार्य मने मत हैं, पर प्राय समी जोर देकर यही कहने हैं कि जापानियाकी धार्मिक शिषाना ही यह फल है। नि सन्देह आचार और धर्मिकी शिषाने जापानके अध्युद्यमें यहा भारी सहायना की है। पर साजधर्मित कुछ जापानियोका ही स्वत्य नहीं है, सुरोपीय मध्ययुगमें भी जैलाकि अध्यापक प्रामन'

यतलाते हें कि यह सामयृत्ति प्रवल थी, श्रीर न मिकादेकी मान्यताहो कोई पेसी विशेषता है जो जापानियोंमें हो श्रीर श्रीरेमें न हो । राजमिक्तियी मान्यताहो कोई पेसी विशेषता है जो जापानियोंमें हो श्रीर श्रीरेमें न हो । राजमिक्तियी मान्यता सर्वेष्ठी वर्तमान थी, पूर्वजपुका तो मनुष्यजाित जहाँ कहाँ है वहाँ वर्तमान है श्रीर स्पेन्सर महादयने ता इसी पूर्वजपुका सारे धर्मसम्प्रदायोंका मृत्त श्रुत्रमान किया है। श्रिन्ते या पश्चमहामुक्तेकी उपासना भी जैसा कि श्रुष्यापक है। श्रिन्ते या पश्चमहामुक्तेकी उपासना भी जैसा कि श्रुष्यापक है। श्रिक्त कहते हैं, जापानहों को कोरियाों मो था, श्रीर सेक्ष जापानमें था, श्रीर सेक्ष जापानमें था, श्रीर प्रीक्ष प्राप्त है। श्रुप्त समस्त दिल्ला पश्चिया सप्त में प्राप्त में है। श्रुप्त जापानको चमल्हित है कि ये सब मत या इनमें सेक्ष है। श्रुप्त प्राप्त के कि श्रीर जिन जिन देशीपर इन मतिकी हाप रही उनपर इनका कोई परिणाम नहीं हुआ श्रीर श्रकेले जापानपर हा क्यों इश्रा ?

जब वेजामिन कोड महारायने यह समभा कि पाधात्य सभ्यताके साथ जो प्रजासत्तावाद संयुक्त हुआ उसका यास्त्रिक कारण ईसाकी शिक्षा है तो उन्होंने भी यही गलती की और यन्त्र और यन्त्रको चलानेवालो शक्ति दोनोंको एक ही समभा लिया। ईसाई धर्मने तिःसन्देह प्रजातन्त्रको बहुत इस जप उदाया है पर यह प्रजातन्त्रका जनक नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार जापानियोंको इस असाधारण उस्तिका मूल और प्रधान कारण जापानियोंको आचारशिज्ञा आर मतीपदेशको यतलाना उनका मिथ्या महत्त्व थट्टाना है।

मेरे विचारमें इसका मूल कारण श्रपने राष्ट्रको स्वाधीनता भार श्रवण्डता बनाये रखनेको जापानियोंको हार्दिक चिन्ता है जिसकी उद्दोपनासे ही जापानियोंने ये सब महान् उद्योग हिये हैं। इन उप्पेत्मांनी महत्ता श्रीर प्रगादताना कारण यह है कि जापानी जाति ग्रमिश्र थो क्योंकि जापानियोंका क्या श्रमिश्र था, जाचारियचार श्रमिश्र थे, पूर्वपरम्परा श्रीर सस्टार श्रमिश्र थे। यह सब केवल एक वातके कारण सम्मव हुआ, यह यह कि जापान अन्य भूवदेशोंसे श्रलग था, श्रीर मुद्दतसे वह स्वतन्त्र श्रीर स्वाधीन था।

जब कार्र कार्य करना होता है तब सबसे पहले उसे करनेवा हट निश्चय होना चाहिये। यह निश्चय चाहे रिसी मनाविकारने कारण हुआ हो या विवेक्से हुआ हो। श्रीर निश्चय कर चुन्नेपर अपनी सारी शिवयोको उस उद्योगमें लगा देना होता है। एक जापानी कहावत है, "निश्चयक्त वत हो क्लार अर्थायसे अधिक लाम है"। नेपोलियनकी युउ नीति यही थी कि जिस स्थानपर उसका आनमण होता या उसमें वह अपनी पूर्व शिक लगा दंता या जापानकी क्यार कर विवेक्ष करा अर्थाय उपनित्त कारण कि वह यह यह विवेक्ष मुग्वदेश की दशासे आज ससारको महाशक्तियों अपनी सारी शिक परमाय निर्देश लग्चकी मारी सारी शिक परमाय निर्देश लग्चकी सारी शिक परमाय निर्देश लग्चकी मारी सारी शिक परमाय निर्देश लग्चकी मारी महाशक्तियों से सरारिश ही अपनी सार्व विवेष वा लिया।

अधिर प्रकृतियाल पाद्यान्य देशवासियोम ' अहमाय ' पदाही प्रमुक्त होता है। समस अधित महत्त्व वे इसीवा वर्त हैं। जिस मुमिमें वे रहते हैं उसपे सम्यन्धम उनने मुखसे पेसही <u>यत्</u> सुनाथी देने हैं कि, "हम वहाँ द्याये। हमने जेतनस्य इस भूमिको तैयार किया श्रीर हुमने यहाँ श्रपना घर बनाया।" हियर जापानियोंमें यह यात नहीं है। 'केाकु-का' अर्थात् 'देश श्रीर घर 'उनके लिये प्रधान देवता हैं। 'आहं ' से यहकर उनमें उनकी श्रियक श्रदा है। वे महते हैं, "देश श्रीर घरने ही हमारो श्रीर हमारे प्रयोजी मी रहा करों हो सारो श्रीर हमारे प्रयोजी भी रहा करों।"

इसमकार, देश श्रीर देशके राजामें काई भेद न देखते हुए जापानी श्रपने सम्राट्की भक्तिको श्रपना प्रधान धर्म मानते हें श्रीर यहां राजमिक उनकी चरित्रशिताका पहला पाठ है। पाधात्य संसारकी चरित्रशिताका केन्द्र प्रेम हैं—यह प्रेम जो व्यक्तिगत 'अहंभाव' को सन्तुष्ट करता है।

तुलनातमक दृष्टिले यह फहा जा सकता है कि पाध्यात्य देशयाली राष्ट्रके नाते श्रीर व्यक्तिके नाते श्रहंभावी होते हैं. श्रीर जापानी लोग राष्ट्रके नाते ता बड़े ही श्रहंभावी होते हैं श्रीर जापानी लोग राष्ट्रके नाते ता बड़े ही श्रहंभावी होते हैं पर व्यक्तियः उनमें श्रहंभाव होता ही नहीं। ये श्रपने को देशका एक श्रहंमाव सममते हैं श्रीर उसीके काम श्राना श्रपना परम कर्तव्य मानते हैं। जापानियोंके चरित्रवलका मूल सार्ययाग है श्रीर पाध्यात्य देशवासियोंका मूलमन्त्र खार्थ-सार्यता है श्रीर पाध्यात्य देशवासियोंका मूलमन्त्र खार्थ-सार्यता

जापानीमात्रके अन्तःकरणुमॅ सार्यत्यागकी वृत्ति वर्तमान है। जापानमॅ अत्येक चस्तु देश और घरकी सेवाके क्षिये तत्पर रहती है, इस चातको और भी स्पष्ट करनेके लिये इम एहस्याधमकी एक मुख्य चात अर्थात् विवाहसंस्कारकी अक्षेत्र के स्वाहसंस्कारकी अक्षेत्र करते हैं। विवाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्कारकी अक्षेत्र करते हैं। विवाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्कारकी विवाहसंस्कारकी स्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्कारकी स्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्वाहसंस्

सामने व्यक्तिप्रेमको कही स्थान हो नहीं है १। इग्लिस्तान ब्रीट अमरीकाके युवक यह सुनकर चकित होंगे कि जापान में लडकेलडकियाका जा विवाह हाता है उसमें वरकन्या षा निर्याचन उनके श्रपने मनसे नहीं होता । विवाहका मध्य उद्देश्य जापानमें यह नहीं है कि प्रेम या कामके यश स्वीपुरुपमा सयोग हो , प्रत्युत यह है कि आगे वश चले श्रीर घर बना रहे। यीवनका धधकती हुई श्राग बुकानकी अपेक्षा पुत्रोत्पादन अथवा वशविस्तारको हो प्राय अधिक महत्त्व दिया जाता था और अब भी दिया जाता है। 'ताईओ' का धर्मशास्त्र<sup>२</sup> बतलाता है कि यदि स्त्री वन्ध्या हो अधवा इसके पुत्र न हाता उसका पति उसे त्याग सकता है। इसीसे पाउक अनुमान कर सकते हैं कि जापानमें गृहस्य थम और घशविस्तारका, समाजश्रहताकी अखडताका कितना यहा महत्त्व है। इसप्रकार विवाह समाजका एक ऋण है न वि स्त्री और पुरुषका भेमसम्बन्ध ग्रर्थात् जापा नियाका सबसे बडा गुए 'जनन्य प्रेम' नहीं प्रत्युत प्राचीन युनानके समान 'स्वदेशसमानत ' है।

यमरीका जैसे देशमें जहाँ कि मानाजातियां पवित हुई हैं जहाँ इतने स्थानिक प्रभेव हैं छोर जहाँ व्यक्तिगत

१ ग्रह या घरका महस्त्र लायानम् बहुत बहुत है। घरकी व एक सनातन सस्या मानते हैं।

२ ताईक्षोश्चर धाभ हो जायानका प्रथम बिश्चित अभैराज पाप है। यह सन्द्रपुष्टमें जिला गया। इसने बपान त्योर भी कहा या पर्मशाख के बन पर आभाग बन सम्बद्ध यही रहा कीट हराके बचन अनतक काइरणीय मान काठें हैं।

' झहंभाव ' की प्रधानता है वहाँ किसी बहुत बड़े सहत्त्वके प्रभापर भी सबका एकमत, एकहृद्य हा जाना बड़ाही कठिन काम है । श्रवलान्त सागरकी श्रमरीकाकी नौसेना प्रशान्त महासागरमं भेजनेकेलिये छ कराड़ रुपयोंकी आवश्यकता पड़नेपर राष्ट्रपति क्जवेल्टको अधिक डे डनाट १ जहाजोंका बनानेके पत्तमें सम्मतिसङ्गह करनेके शर्थ कडी नीतिका श्रवलम्यन करना पड़ा था।यह उसी संयुक्तराज्यके लिये आवश्यक है। सकता है जहां यदि कोई राष्ट्रीय कार्य्य करना है। ता सबसे पहले लागोंका यह समभाना पडता है कि इसमें आपका भी स्वार्थ है, फ्योंकि वहाँ ता लोग पहले अपना विचार करते हैं, श्रपना स्वार्थ देख लेते हैं श्रीर स्वार्थकी रत्ता करते हुए तय देशकार्य्यमें सम्मति देते हैं। 'मातृभूमि' की भक्तिका विचार उनके अन्तःकरणमें नहीं आता जिससे कि अपने आपको भूलकर देशकार्य्यमें आत्मसमर्पण कर सर्वे ।

पर जापानी लोग, व्यक्तिगत भिन्नता होते हुए भी, एक जातिके अक्ष हैं और उनका एक ही अन्तः करण है। पीढ़ी दर पीढ़ी वे एक ही स्थानमें उन्हीं पड़ोसियोंके साथ रहते भाषे हैं, एक ही भाषा बालते आते हैं, एक ही साहित्यका पढ़ते आते हैं, उन्हीं देवताओंकी पूजा करते आते हैं और उन्हीं धार्मिक संस्कारोंका पालन करते आते हैं, इसकारण उनके विचार और भाव भी एक ही हैं। जिस देशमें उनका जन्म हुआ, जहाँ उनके वापदादोंकी समाधियाँ है, जहाँ उनके शतिहासके स्मृतिचिह हैं, यह देश उनके हृदयमें भक्तिके गहरे भाव अवश्यही उत्पन्न करेगा। यह

१. यहे घड़े यहपोत द्रेटनाट ( निभंय )के नामसे प्रसिद्ध है।

भितभाव समस्त्रदेशवासियोंकी नस नसमें भरा है और उन्हें स्नेष्टश्टब्रुलामें वांधकर एक कर देता है। इसी भावकी कभी कभी 'कापानियोंकी देशभिता' कहते हैं। इसकी प्रेरणाशिक उतनीही अधिक होती है जितनी कि असएडताकी मात्रा इसमें अधिक हो।

जापानी राष्ट्रके विचारीकी एक्ताकी मलीगाँति समभ लेना जापानी अन्त करणहीका काम है। चीनका बडा भारी राजनीतिल 'ली हह चहु' और रूसके रहे यहे नीति निपुण पुरुष भी जापानियाके श्रन्त करणकी न समझ सके श्रीर श्चपने देशोंके। लडाकर व्यर्थही श्चपकीर्त्तिके भागी हुए। चीन जापानयुद्धसे पहले जापानसरकार श्रीर प्रतिनिधिसभाके वोच जो मतवैपम्य हुया था उसीसे ली हडू चडू जापानका बा• स्तविक खरूप समसनेमें गलती वर गये। उसी प्रकार जापानी समाचारपत्रों श्रोर सर्वसाधारण जापानियोंकी शान्तवृत्तिसे रुसी रातपुरुप भी जापानकी वास्तविक दशा समभ नेमें धोरम खा गये । जापानियोके राष्ट्रीय श्रस्तित्वपर यदि बापित बाती है ते। उसे समभनेमें जापानियाकी दुव भी देर नहीं लगती पयाकि देशही ता उनकी 'आतमा' है। किसी विदेशीय राष्ट्रके विरुद्ध उन्हें बारवार सायधानी की सूचना नहीं देनी पड़ती और न द्वेषमय झान्दोलनही करना पडता है। देवल प्रजातन्त्र राज्यपद्धति, दीवानी श्रीर फीज-दारी कानूनका सुधार, श्रनिवार्य्य सेनावृत्ति, श्राधनिक शास्त्रीय शिक्ता इत्यादिने ही जापानका पशियाकी सबसे उन्न-तिशील शक्ति यना दिया है, यह समस्रता यही मारी भूल है।

### द्वितीय परिच्छेद

### जापान श्रौर उसके राजनीतिक संस्कार

( उत्तराई )

संसार जापानको एक शिकशाली राष्ट्र मानने लग गया इसका कारण यह है कि जापानियोंने अपने स्वतन्त्र अस्तित्व-को अवगुढ रखनेकी प्रेरणासे प्रेरित हेकिर अपनी सारी शिक्षिण एक लुस्पुप केन्द्रीभृत किया और व्यक्तिगत स्वार्थोंको राष्ट्रकी सेवाम समर्पित कर दिया। व्यक्तिका सम्पूर्ण आत्मविस्मरण राज्यको स्वराधननोतिका धोतक होता है। स्वरशासननीति अथवा यूरोपनिवासी जिसे पूर्वियांकी प्रजारमनमूलक नीति कहते हैं उसे पुस्तकी धिवाहीके अनन्यभक्त अच्छा न समस्तें और कहते कि यह वाल-पुराका एक अवग्रेंग है अथवा अस्म महस्ते आवश्यिक्य स्वरिष्टां है जैसे तार्विक होता रेसाक कप्रसं पुतः अपर तिकल आनेकी पातका उपहास किया करते हैं।

पर संसारमें शुष्क तार्किकेकी अपेसा सहदय अञ्चार्यील माणियोंकी संख्या ही अधिक है, और जो आधुनिक मजासना जनताको योग्यतासे उसकी संख्यापरही अधिक जोरे देती है उसने भी कुछ नरफका स्वर्ग नहीं बना दिया है। यहा नहीं किन्तु उसने सो कुछ नरफका स्वर्ग नहीं बना दिया है। यहा नहीं किन्तु उसने साज्यकार्यपर साग्रहेंय मरे माणियोंके स्वर्णायां माणिका दुरीर मो अधिक प्रभाव डाला है।

व्यक्तिमात्रका प्राचान्य माननेवालीको चाहे यह कितनी-हो मूर्जतासी मालूम हो पर जापानमें ताव्यर भी राजा ईश्वरतुख्य माना जाता है, और जापानकी ग्रासन नीतिमें इसका वैसाही महत्त्व है जेसा नि उन्न धर्मसम दादाने चनत्वारों और दन्तवयालोका है। अतद्व जापान-की राजनीति ठोक ठीक सम्भन्नेके लिये हमें यह देखना होगा कि जापानके राष्ट्रकार्यपर 'मिकादो-तस्व' का (राजमितका) क्या प्रमाव है। 'राजा ईश्वरतुख्य है 'इसी मूल सिद्धान्तपर जापा नियों हो राजनीतिकृषी खदासिका उठायी गयी भी और उमी-

नियांकी राजनीतिक्षपी श्रदालिका उठायी गयी थी श्रीर उमी-पर अबतक बह स्थित है। जापानके इतिहासमें पहले पहल जो राष्ट्रीय उद्योग झारम्भ हुआ वह धर्मयुक राजनीतिक उद्योग या । सुर्यदेवताकी उपासना करना और जापान सम्राट्का प्रधान पुरोहित सानना शासनकार्यका एक मुख्य भाग था। वस्तुतं उपासनाके लिये जो जापानी\_रान्द है मत्सुरिगोतो , उसका भी ऋर्य जापानी भाषाम 'शासन 'ही है। जापानके पुराने राजधर्म 'शिन्तो ' के विषयमें लिखते हुप बापरर बसन पहते हैं, "इस मतमें प्रवृत्ति और निवृत्तिमें अन्य सम्प्रदायोकी अपेचा बहुत हो कम भेद माना जाता है। मिनादो राजा भी थे और साथ-साथ धन्मांधन भी।" रस प्रकार जापानियाना मूल राजनीतिक संस्कार अध्यापक दर्जेंस्के उस सिदान्तको पद्धा परता है जिसे प्रध्यापक महाराय सार्वजनिक यतलाते हैं, अर्थात " कोई भी पद्मपात-रहित राजेतिहासलेखक इस वातको अस्योकार न करेना कि राजशासनका शाचीनतम रूप देवराज्य था द्यर्थात् 'ना विष्णु पृथिवीपति । यही भार बद्धमूल था। इसके साथ जापान और उसके राजनीतिक संस्कार २६ ही वह यह भी कहेगा कि राज्यके क्रमविकासको बड़ी

हा वह अह से नहिंदा निं एउपने केना सार्वाच के पड़ी है जिन किन्ता-रवेंसि छुड़ाकर धर्मद्दीकी शक्तिने उसे पूर्ण विकसित किया है।...विशुद्ध राजनीतिक तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे यह वात बहुत ठीक मालूम होती है। राज्यका तास्विक मूलही पवि-त्रता अर्थात् श्रदा और आहासारिता है। इस सिद्धान्तपर जवतक प्रजाका चरित्र संगठित नहीं किया जाता तयतक धर्मशास्त्र या कानुनका राज्य चल हो नहीं सकता ।?

तथापि श्रनेक पाश्चात्य राष्ट्रोंने पोपराज्यका सरूप बहुत फालसे छोड़ दिया है। कहीं एकाध जगह उसकी छायामात्र दिखायो देती है। सेटोके समयके पूर्व भी राज्यके कई सकप वर्तमान थे। जापानुकी यह एक विशेषता है कि यह दढ़ता श्रीर शार्मिकताके साथ श्रपनी परम्परागत राज्यपुद्धविको चुलाये जाता है और अपने पच्चीस शताब्दियोंके जीवनमें नाना • मकारके राजनीतिक, सामाजिक और द्याधिक उलटफेर होने-पर भी उसने उस परम्पराको कहींसे भी भक्ष नहीं किया। शासनपद्धतिमें समय समयपर बहुतसे परिवर्तन हुए पर उस-का मृल सिद्धान्त कभी भी परिवर्तित न हुआ। राजनीतिक इतिहासकी यह एक विशेष वात है। यह भाव जापानियोंके हृदयको ऐसा आक्षित कर लेता है कि कहनेकी यात नहीं। यह सिद्धान्त कितनाही साधारण और वालभावपूर्ण हो, पर यह मत्येक जापानीके हृदय और मनपर खुदा हुन्ना है और उनमें प्रेम. भक्ति और अद्धाका स्रोत प्रवाहितकर देनेमें समर्थ द्वाता है।

जापानियोके हृदयमें यह श्रद्धापूर्ण विश्वास है कि जापानराज मिकादे। अपने देंथी पूर्वपरम्परागत अधिकार-

भरा हुआ है।

से जापानके अद्वितीय अधिकारी, शासक श्रीर मालिक हैं। वास्तवमें, यह उनका 'धर्म' है। डाक्टर ब्रिफिस कहते हैं, "रानभक्तिही जापानियाकी व्यक्तिगत सचाई ब्रोट सार्वजनिष यागचेमको नीव है।'' जापानियाके हर एक काममें यह बात स्पष्ट प्रकट होती हे । जापानियोशी नैतिक—(चरित्र) शिक्षाके सम्बन्धमें लिखते हुए सरदार दिक्ची कहते हैं, "व्यक्तिमात्र को इस वातकेलिये प्रस्तुत रहना चाहिये कि वह घरके लिये आत्मार्पे एकरे श्रीर देशाधिपतिके लिये अथवा आजकलके भाषाज्यवहारमें सम्राट् श्रीर साम्राटयके लिये अपनेरे। श्रीर श्रपने ग्ररका भी श्रपंण कर दे। यही श्रादर्शमूत सिद्धान्त है जिसपर आज भी इम अपने सन्तानीको शिक्षा देनेकी चेष्टा करते है।" जापानकी कला, नाटक श्रीर साहित्यका मुख्य विषय राजमक्तिका आदर्श ही होता है, न वि युवायुवतीका यह प्रेम जी कि पाश्चात्य कला, नाटक श्रीर साहित्यका सुरय ब्रह्न है। जापानियों हे मनमें यह मिकादी'

विदेशोंके नाना मतसम्प्रदाय, तस्वज्ञान, नीतिसिद्धान्त और शक्तनीतिके मूलतस्य जापानमें उसकी सभ्यताके आरम्भवाससे ही आते गये और उनका बहुत प्रमान भी पढ़ा होगा पर जापानसम्राद्ये प्रति सोगीकी जो पूर्वपरम्परागत अद्या चली आती है उसमें हुछ भी पारवर्तन हुमा। कनकृत्रियसभमें जापानमें पैस गया या पर

भक्तिका भाव ऐसी दृढतासे वैठा हुआ है कि इसे दोई बात दृर नहीं कर सकी है। जापानियोकी नस नसमें यह माय

हुआ। कनकुाग्रयसध्यम जापानम पत गया वा पर सम्प्रदायमें राजमितको कर्तव्यपूर्ण अधीनता रि.सीचा नहीं थी। बीडसम्प्रदायको धर्मसम्प्रदाय यतनेके श्राया ते। श्रारम्भमें बड़ी शीघ्रतासे वह फैलने लगा पर ज्यांही महत्त्वाकांक्षी ईसाई पादरियांने जापानियांका यह पढ़ाना चाहा कि संसारमें एक ईसाधर्म ही सचा है और दसरा कोई धर्म नहीं, जब उन्होंने जापानियोंकी यह बतलाना आरम्भ किया कि तुम्हारे धर्म और नियम सब भ्रष्ट हैं, और जब वे राज्यकी दैनी शक्तिका भी तुच्छ बतलाने लगे त्याँही ईसाई धर्म घहाँसे निकाल बाहर किया गया। पादरी विलियम सेसिल महाशय बहुत ठीक कहते हैं कि जापानमें यदि ईसाई धर्मका प्रचार होता तो उस ईसाई धर्मकी शक्त सूरत विलक्कतही बदल जायगी। उन्नीसवीं शताब्दीके मध्याहसे पाश्चात्य जगत्के प्रायः सभी सिद्धान्तीने,-यथा, प्रकृतिके नियम, मनुष्यके अधिकार, व्यक्तिस्वातन्त्र्य, उपयागितातत्त्व, समाजसत्तावाद, सर्वलाधारणसत्तावाद, र्मातनिधिसत्तावाद, सङ्गठनात्मक राज्यप्रणाली श्रादि सभी मतसम्भदायोंने जापानपर अपना प्रभाव जमाना आरम्भ दिया और उसके राजनीतिक विचारीपर वहुत कुछ प्रभाव डाला भो, यहाँतक कि वहुत थोड़े समयमें राज्यपद्धति यहुत कुछ उलटपलट गयी; पर तौमी सम्राट्के दैवी अधिकार और प्रजाकी राजभक्तिके संस्कारसे नये विचारीका कुछ भी मेल नहीं हुआ।

मेल नहीं हुआ।
पर यह स्पष्ट ही है कि आप हान्स नामक अंग्रेज दार्थपर यह स्पष्ट ही है कि आप हान्स नामक अंग्रेज दार्थपर यह स्पष्ट ही है कि आप हान्स नामक अंग्रेज दार्थकर स्पष्ट करते के पर स्वतिका आदर्श नहीं बना सकता। क्येंकि मतुष्यताल
अल्पष्ट और प्रमादयुक्त है और किसी भी मनुष्यके एकतंत्राप्रमादयुक्त है और किसी भी मनुष्यके एकतंत्राप्रमादयुक्त है और किसी भी मनुष्यके एकतंत्रा-

### जापानकी राजनीतिक प्रगति ŞΡ

चाहिये कि जापानसम्राट्के एकमेवाद्वितीय अधिकारने कमी पासात्य इतिहासके अत्याचारका कप घारण नहीं किया। अध्यापक नीतीयो महाशय। इडताके साथ कहते हैं, " हमारे यहाँ येसे अत्याचारी राजा कभी नहीं हुए जैसे कि पाथात्य

सदूदकी सम्मावना है । इसके साथ हो यह भी स्मरण रक्षना

देशोंमें, श्रीर इमारे इतिहासपर पेसा कलड़ भी कभी नहीं लगा जैलाकि पाधात्य रतिहासपर प्रथम चार्ल या सालहवे लईकी मृत्युका घटवा लगा है।"

जापानी लोग अपने हृदय और धन्त करणुसे मिकादोकी श्चपने परिवारका मुख्य पुरुष मानते और श्चपनेक्षा उसके परिवारका श्रष्त समभते थे , श्रीर राजा प्रजाका यह परस्पर

भाव सदा बना रहता था। चाहे सम्राट्का प्रत्यत्त शासन हो

या राजसभा श्रथवा जमीदारवर्गके द्वारा शासन होता हा,

सरकार प्रजातनीको अपने परिधारजन समझकर बुलपति

के नाते उनका पालन पोपण करना अपना मुरयधर्म समकती ै। प्रिन्स शोते।कुके व्यवस्थापत्रमें लिया ह, "राजावे

कर्मचारी भी प्रजा हो है और कोई कारण नहीं है कि वे

यन्य प्रजाजनापर जो कि उसी राजाही प्रजा है, अधिक

पर इसके साधही यह भी समभ लेना चाहिये कि जापानी चाहे राजनीतिक दृष्टिसे दासत्वमें रहे हैं। पर अर्थकी दृष्टिसे वे कभी दास या परमुखापेली नहीं रहे। यह भी एक समभने-की बात है कि जिस जापानके प्रत्येक परिवारमें 'न पितुः पर-देवतम ' पिताकी ऐसी महिमा है वहाँ वालकींपर होने वाली निर्देयताको रोकनेवाली सभा (A Society for the prevention of Cruelty to Children) बनानेकी अबतक कोई क्रावश्यकता नहीं हुई है और पाश्चात्य संसारमें जहाँ कि विता अपने पुत्रसे अपनी आहाका पालन नहीं करा सकता ग्रीर बेटा वापसे बराबरीका हक चाहता है वहाँ ऐसी संस्था-का होना एक महत्कार्य समभा जाता है। यदि अध्यापक रास महाशयका यह कहना ठीक है कि, "समाजको सुसम्बद्ध रखनेदाला गुण आहापालन ही है" ता जापानकी श्रं खलायदा राजनीतिक प्रगतिका विचार करते हुए, जापानियोंमें राजाके श्रनन्याधिकार व प्रजापुत्रवात्सल्यकी जो कल्पनाएँ हैं उनका भी विचार किया जाना चाहिये। जापानसम्राट् विलकुल निःसद्दोच द्दें कर यह कह सकते हैं कि, "जावान, जावान में हूँ।" इसलिये नहीं कि वे अपनी प्रजासे चाहे जो काम करा ले सकते हैं प्रत्युत प्रजा ही खन्तः करणसे उन्हें इतना मानती है। धस्तुतः वे जापान-साम्राज्यके केन्द्र हैं और खयं साम्राज्य-स्वरूप हैं। जिस प्रकार 'सर्वे खिलवदं प्रह्म वादी संसारमें सर्वेत्र एक सर्वशक्तिमान् परमात्माको ही देख पाते हैं उसी प्रकार जापानी अपने जापानके भूमएडलमें सम्राट्की ही प्रभु मानते हैं। उन्होंसे सब वस्तुओंका आविभाव होता है और उन्होंसे सबका लय भी होता है; जापानकी भूमिपर एक भी पढार्थ पेसा नहीं जो उनके अधीन न हा। साम्राज्यके कर्जाधर्का विषाता वे ही हैं, दुःज हरनेवाले, कृपा करनेवाले, न्याय करनेवाले और नियम बनानेवाले वे हो है—वे जापानी राष्ट्रकी पकताके चिहस्यक्ष्म है। उनके राजसिंहासनपर वैदानेके लिये जगद्युक या धर्माचार्यको आवश्यकता नहीं पड़ती ।साआव्यकां स्व पर्यक्त और पारमाधिक वार्तोमें उन्होंकी वान चलती हैं। और जापानियांको सामाजिक तथा शासनात्मक नीतिका उद्भव उन्होंसे होता है।

जापान सम्राद्धी १स कूटस्य सत्ताक्षी देवकर विदेशियोंकी यड़ा ही बाध्य होगा । परन्तु जापानमें १सका विरोध करनेवाला कोई कालेन्सी हफ्सलें या नीत्ये नहीं पैदा हुआ। आप यह कह सकते हैं कि

भ. रामत देनरी इक्सले ( जन्म सबद १६५२) म् सुन सुन १६४२) म् प्रमुचको स्वयनिका तता स्वातंत्राके चाल्ते स रादिनके दिन स्वीत सुन सिंह प्राणिया-रिकार । सारिवनके मुनुष्यको स्वयनिक स्वतः स्वातः स्वतः प्राणिया-रिकार । सारिवनके मुनुष्यको स्वयनि तत्तः । इक्सलेके स्वात्रा एति स्वातः स्वातः स्वातः सुनिकार सम्योत किया सी । इक्सलेके सार्या प्राणिया स्वीतः पारि प्राणिया से स्वात्रा प्राणिया से स्वात्रा प्राणिया स्वातः प्राणिया स्वातः प्राणिया सी स्वातः प्राणिया से स्वातः प्राणिया से स्वातः प्राणिया स्वातः प्राणिया स्वातः स्वातः प्राणिया स्वातः प्राणिया स्वातः स्वातः स्वातः प्राणिया स्वातः स्वातः

ातिका १ के का पर पापपण के प्रातानपर में पूर्वक कार्यन साहित है। ज पर १. फ्रेट्टिक बीरमें-पर करायन मेरिट आयुक्ति कार्यन सरवेता। जनमें सत्तत्र १६०१ में और पूर्त्यु स तत्र १६४७ में। यह अपने आत्रनारम्भमं वर्षित्र रेके पक कर्यन पहिन्दा गोरेन्द्रारका विषय पर। यह कुत्र मेणारी व तैनायी तत्त्वत्रेता पा। राजे र्र्माई पर्माणका बेररदोस सपरव किया है और कार्यन सम्बन्धान त्रव्यक्तामोंको भी बड़ी बड़ी पढ़ी कार्यकाना की है। यह जीतिरहेके मानता पा चौर वर्षांभपमाने सिद्धानतरर समान-सङ्गठन कराना चाहता.

र. कालेन्सो (जान विजियम)—(जन्म संवत् रेट-३, सून्यु गतद रहेश्रे) कालेन्से बड़े मारी गरिवास थे । वक्का बनाया हुआ बीजगवित व कह विज प्रसिद्ध है। ये पाचीनपरक्याई विरोधी थे । प्रश्तेन बाहिककी कालीवना करने समस्ये अजिलां बहारी हैं।

ज्ञापानी लोग घड़ेही तस्बद्धानग्रन्य होते हैं । पर यह विश्वास रखिये कि कोई भी समभदार जापानी आपको पेसा नहीं मिलेगा जो उस भावकी निन्दा करे कि जो उसकी मातृभूमि-सम्बन्धिनी अत्यन्त आहादकारियो कल्प-नाजोंसे भरा हुआ है, जो भाव उस शान्ति और सुख-समृदिके साथ चला श्राता है जिस शान्ति और सुज-ंसमृदिमं उसके पूर्वज रहे और वह स्वयं भी है, और जिस भावका वह अपने राष्ट्रका एकता, श्रवएइता, शक्तिमचा श्रीर गुरुताका मूल समभता है, चाहे किसी तत्वशानीके लिये उस भावमें कुछ भी तस्व न हो।

इसके साथ ही, जापानके राजनोतिक इतिहासके गुणपः रिखामकी एक अत्यन्त चिचवेधक बातका वर्णन अभी बाकी है। जापानसम्राट तत्वतः जापानके सर्वस्य होनेपर भी यहत कालसं अय वे स्वैरशासक नहीं हैं।

यद्दत प्राचीन कालसेही यह रिवाज था कि ग्रासन-सम्यन्थी भिन्नभिन्न कार्य करनेके लिये सन्नाट् कुछ विश पुरुपी-की नियत किया करते थे। विक्रमकी सातवी शताब्दी ने मध्य फालमें पिन्स गोते।कुने जे। व्यवस्थापत्र लिया था उसमें लिया र्द, ''शासनसम्यन्धो कार्य करनेवालोंको उनकी योग्यतानुसार कार्य देना चाहिये। जय बुद्धिमान् पुरुष शासनकार्यका भार

था। इसके कुछ विचार बहुतहा विचित्र और विचारण:य हैं। मह देशदेशा-तरका जीतकर बन्दें दासत्वमें रक्षना नुरा नहीं समक्षता । दीनदुधियापर या करना यह अनुचित समझता है। क्योंकि इसका कहना है कि इससे नियामें दीनता सदती है। बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, युद्ध, विनय शाहिकी गरताके साथ साथ इसने संसारकी बासारताका भी अपहेरा दिया है। रिपर्ने इसके धनेक मलाहै।

प्रत्यत् शासनवार्यस सम्राट्या वियोग होनेके कारण शासनवद्यतिमें समय समयवर उचित परिवर्तन हो सकता पा यद्यपि हमार "सम्राट्ये पकतन्त्राधिकारण को सलस्य मर्थारा सदा ही बनी रहती थी।

राजसिंद्दासनके समान जय अमास्यवन् भी घरायरम्प राधिकारमात है। गया ते। उनके झधीनस्य व मैचारियानं पद भी साम साध प्रश्रपरम्परानत हैं। गये। तब सम्नाद्के समान अमास्य पर्वत्यया नाममात्रके झमास्य रहनेये और राजसाना है सक् स्व उनके अधीनत्य कर्मचारियोके हार्यों कहे गये। जापान के राजनीतिक हतिहासकी यह एक आध्ययंजनक बात है कि जापानियोंको वास्तविक सत्ता श्रीर विषयभाग उतना नहीं भाता या जितना कि यड़े यड़े पद, पदिवयाँ श्रीर प्रतिष्ठा।

 जैसे झाजकल एक दलसे दूसरे दलके हाथमें राजसत्ता चली जाती है वैसे ही जापानमें वारंवार एकके हाथसे दूसरे-के हाथमें राजसत्ता चलो जाती थी। खुस्तीय मध्य युगमें इसीने जापानी जागीरदारोंकी सत्ताका मार्ग निक्कएटक किया।

यंशपरम्परासे यहुत समयनक शासनसम्बन्धी उच्चपदांपर रहनेके कारण जब दरबारके सरदार लांग नितान्त श्रकमंएय श्रीर विलासो हा गये तब १२ वी शताव्यकि श्रन्तिम
क्ष्म श्रीर विलासो हा गये तब १२ वी शताव्यकि श्रन्तिम
क्षम सम्बन्ध स्वाप्त से सिर उदाना श्रारम्भ किया श्रीर राज्यक्ष
स्व स्व श्रप्न हाथमें लेकर सम्राट्को श्रुत्नतिसं सेनिकवर्ग
या लश्करी जागोरदारोंका शासनाधिकार संस्थायित कर
दिया, प्रमात् सैनिकवर्गके शासनका स्थापन होना क्यो था,
दरवारियोंक हायसे निकलकर राजसत्ताका सैनिकवर्गके
हायमें श्रा जाना—शासनका एक परिवर्तनमात्र-था। श्रसकवर्ग यदल गया जिससे शासनका क्य उतना परिवर्तित
हुआ, पर शासनकक्रमें वासतिबक्ष परिवर्तन कुछ भी न
हुआ-शांगून महाराजका सम्राट्से वैसाही सम्बन्ध रहता
या जैसा कि स्वाम्याक महाराजके समयमें था। दाहमियो

सैनिकतर्गके द्वापमें जब शासनसत्ता आ गयी तब उस वर्गका
 मुक्तिया अर्थात् राज्यका मुख्य सृत्रभार शामृत कहलाता था।

र क्यान्याकृ जापानकं प्रधान मंत्रीते। कहते थे। जापानमें सहुत काख-तक यह रिपात था कि पूजीवारा नामक कुल-विशेषसे ही प्रधान मंत्री चुने जाते थे। हसकिये यह पह स्त्रीर नाम एक प्रकारसे सान्दानी ही गया था।

सर्थात् लक्करो जागीरदार वालयमें अपने अपने प्रदेशके सैति-बशासक थे, इंग्लिस्तानके लक्करी जागीरदारीके समान संघेर-नगरीके जीयट राजा नहीं थे—उन्हें अपनी शासनगत भूमिके मेगापिकारमें हस्नलेप करनेका कोर्र अधिकार नहीं था। और, शेग्गन महाराज या दाइमियो लागीने कभी मनमानी कार्य-वाही भी नहीं की। उनके शासनाधिकार उनके मन्त्रियों और परामशियों को संघेर रहते थे जिन्हें ये लोग परस्परसम्बद्ध उत्तरायिवके नामपर नियाह। बरते थे।

ज़मीदारशासनपद्धतिमें स्थानिक स्वराज्य भी यद्दत इख

६ जापानियार इतिहाससे इस बातकी विश्वा मिलती है हि जस राष्ट्रहीं प्राइति ही प्राप्तिनियनताना तथ दिवा हुआ है । इस पततो जहुत बाल प्रमानेत हो गण कि जावाणी सकारने अवना क्येरकारन परिराण कर दिया और व अदितीय अधिकारना भी कभी वच्योग न दिया निमर्भे मुख्य मुख्य बजाननेको राण लेवना भी कोई काम नहीं था। सामाज्यके बदे बड़े पद कुछ नतीने परस्पताल कपिकृत स्थान हो गणे और सम्म पाकर यह वंशनत अधिकार वश्यम् हुए सोगोर्ड हो हथ्यमें को गण क्या पर अध्यक्ष कार्यक्त करिकार वश्यम् हुए सोगोर्ड हो हथ्यमें को गण क्या पर अध्यक्ष हो पर्या के हुए सोगोर्ड हो हथ्यमें को यह कम का गण अध्यक्ष सामाजकता हुन सुद्ध सोगोर्ड हो हथ्यमें को यह कम का गण स्थान करिकार हो पर स्थान का गण स्थान करिकार हो पर स्थान का गण सामाजक हो सामाजक सामाजक

<sup>--</sup>कप्तान जिल्ले कृत 'चीन ग्रीर जापान'

जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ३६

या श्रर्यात् यों तो यह एक परस्परिवरोधी वात मालूम होगी पर सच पृष्ठिये तो शोग्यूनकी शासनसत्ता वितकुल यह गयी थी। इन वातोंकी यदि ध्यानमें रखें तो संबत् १६२४ की धुनः स्थापनासे जो यड़े बड़े सुधार श्रीर परिवर्तन एकाएक इष्टिगोचर होने लगे उनका रहस्य बहुत जब्दी समक्षमें आजायगा।

यह सुनकर पाठकेंको आश्चर्य होगा परन्तु यह सच है कि इस विचित्र श्रव्यजनसत्तात्मक शासनपद्धतिमें कुछ ऐसा सचीतापन था कि इसने दें। परस्वरिवेरोणी राजनीतिक संस्थाओंको अर्थात् स्वेरतम और प्रजातन्त्र दोनों को एक कर स्थिय था। इघर तो नाममात्रके पकमात्र सत्ताय था। इघर तो नाममात्रके पकमात्र सत्ताय था। इघर तो नाममात्रके पत्तमात्र सत्ताय था। इघर तो नाममात्रके प्राप्तनसत्ताको शासनसत्ताको राजसमाके सरदारों और वाल्लुकेदारोंके हाथ मींप दिया अर्थात् सर्वसाधारणतक यह सभा कमसे पहुँच गयी, और उर्थात् सम्राद्की गुरुगम्भीर महिमाको भी यथाविधि सुरित तरका।

जिन सरदारों और ताल्लुकेदारों के सिरपर उनके कार्य-की देखमाल करनेवाली कार्र देवी शक्ति नहीं थी उनके हाथ-में जय सााम्रज्यके शासनसूत्र द्यागये तो उनकी स्वेण्डाचारकी मध्कि रोकने और शासनकार्यपर लेकिसतका प्रभाव दालनेवाली तीन वार्ते हुई। एक तो यह कि, रनकी चाहे कितनी हो प्रतिष्ठा या प्रभाव हो ये तत्त्वतः सम्राट्के साम्य-उत्तरदायी हैं, और सम्राट्नाममादके क्यों न हा, वस्तुतः सत्ता-धीश हैं और उन्हें यह द्यिकार हैं कि ये जिसको चाहें रखें, चाहें जिसे निकाल दें। दूसरी बात यह कि रनमें आपसमें ही इन्ह ऐसी रेफ्यों रहा करती थी कि आपसके इस द्वेषसे उनका स्वैरक्षासन नियंत्रित है। जाता था। तीमरी बात यह कि यदि ये दुख प्रमाद कर जाते या दुक्ता प्रकट करते तो सर्वसाधारणमें इनकी निन्दा होती थी। ये जो तीन प्रतिक्व ये छीर इनके साथ ही प्रजासम्बन्धी वात्सद्वभाव और कर्तववज्ञापृति इनमें होती थी इससे जातकांकी सेक्छा व्यारिताका बहुत कुछ प्रतिकार हो। जाता था और उनका जातम आडम्बरमें तो जनना नहीं पर वास्तवमें प्रजातका क्वाल कुछ प्रतिकार हो। जाता था और उनका जातम आडम्बरमें तो जनना नहीं पर वास्तवमें प्रजातका क्वाल होता था—अर्थात् वह जासन सर्वसाधारण्डी व्यक्ति का प्रतिकारी वा विस्वका प्रतिविक्य होता था।

को प्रतिष्यिन या विस्ववा प्रतिविध्य होता था। इसके साथ ही सम्राद्वी प्रत्यक्ष शासनसत्ता हिन जाने से जा द्वानि सम्राद्वी हुई हो यह उनकी उस प्रतिशाके साम ने यहत हो कम है जो प्रतिशाकि उन्हें इस शासनप्रदृतिये

मे यहुत ही व

त्रात हुई है। प्रत्यक्ष वार्यदेषसं हट आनेके कारण सम्राट् सर्धसाधा-रणकी निन्दा और मत्संनासं यचगये। सरकार कुछ मी

रण्डी निन्दा और मत्संनास बचनये। सरकारे हुछ भी भूल या प्रमाद करें उसका दोण मन्त्रियों के सिर महा जाता है और यह एक मानी हुई बात हो गयी है कि, 'सहाद अपनी प्रजाके मित कोई सम्याप कर हो नहीं सरता।' इस प्रकार उनका परियोक्तरण हुआ, उनकी मतिष्ठा यदी, और जापानि योक्ते मनमें उनके प्रति सी। मिता और श्रद्धा जमी कि वे 'प्रक क्रतीसिक परियासम सम्मे जाने ली।

संसारके इतिहासको आक्षायना वरनेते पता क्षमता है कि राजा थार प्रजा, या शासक थार शासितमें जो कहार्र भगाडे हुए हैं उनवा कारण प्रायः वरसंबद्ध हो है। यह पक आर्थिक प्रकारिक-जोविवानियोंह थार आप्तरपाता प्रसन है भार यहाँ महायोंको उद्दोशित कर उनने सहाजीतिक किस्तानी श्रीर तत्त्वेंका श्राविष्कार कराता है और ये तत्त्व श्रीर सिद्धान्त पेसे हेाते हैं कि जिनसे अपने और अपने साधियोंका दावा मज़बूत है। श्रीर विरोधियोंका कमज़ोर हे। जाय। 'जनवाणी ही जनाईनकी वाणी है । यह सूत्र भी एक श्रत्याचारी श्रीर सत्यानाशी राजसत्तापर बार करनेवाले शस्त्रका काम देनेके त्तिये निकाला गया था। इंग्लिस्तानमं मैद्राचार्टा, पिटी-शन श्राव राइट्स<sup>े</sup> श्रोर विल श्राव राइट्स<sup>े</sup> श्रादि कर-

रै. संबद्ध १२७२ में इ'ग्बिस्तानके सब सरदारोने मिलकर किङ्क जानसे एक सनद लिखा ली जा स्वाधीनताकी सनद समभी जाती है जिसे मैंग्ना चार्टा कहते हैं। इस सनदके अनुसार (१) कौन्सिलकी सलाहके बिना प्रजा-पर कर लगाना भन्द हुन्ना, (२) प्रत्येक मनुष्यको यथा समय न्याय दिलानेका प्रबन्ध हुआ, (३) यह भी ते हुआ कि विना कानून, विना तिचार कोई आदमी कर न किया जायगा। इन प्रधान शतों के अतिरिक्त और भी कई द्योटी माटी शर्ते इसमें थीं। इस सनदसे इंग्लिस्तानके राजाकी सत्ता बहुत कुष मर्पादित हुई ।

रे. सक्तू १६=४ में इंग्लिस्तानके राजा मथम चाल सके समयमें जब भनापर मनमाने कर खगाये जाने लगे, लोग पकड़ कर बन्द किये जाने लगे, सेनाका हपयाम सानगी कामांमें किया जाने लगा ख्रीर साधारण नागरिकों-पर मो फाजी कानूनका श्रमल जारी हुआ तम पार्लमेस्टने इन सब बातेंकी शिकायतका एक पत्र राजाका दिया। उसीका 'पिटीशन आव राइट्स' या 'मिथिकार-रचाको प्रार्थना' कहते हैं। राजाने इन सब शिकायतेंको दूर करने-की प्रतिका की तब पालैमें पटका काम आगे चला।

 इन्बिस्तानको राजगदीपर विलियम श्रीर मेरीका चैठानेके पहिले वनसे (संबद् १७४४ में) प्रजाने अपने अधिकारोंके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव स्वीकृत कराया । इस प्रस्तावमें यह शर्त थी कि जबतक पार्लमेंट मंजूर न करे तबतक मनापर वोईकर न लगाया जाय। पेसी और भी कई शर्ते थी। इसी प्रस्ताव-की 'वित्र भाव राहरूस' या 'मनाधिकारका मस्ताव' कहते हैं। विलियम मेरी-

35

सम्बन्धी भगड़ोंद्दीके पाल हैं। यह धनका प्रश्न था-निधि और प्रतिनिधिका प्रश्न था जिसने अमरीकाके संयुक्त राज्योंने रवाधीनताकी घेषणा करायी। जिस पूँच राज्यकान्तिका यह उद्देश्य था कि देशमें "लाधीनता, समता और विश्व-बन्धुना' के सुदम सिद्धान्तपर देशका प्रत्य र शासन है। उसका भी मुख फ्रांसके सर्वसाधारणका श्रप्तकष्ट ही था।

प्राचीन जापानमें कभी मैग्नाचार्टा या विहा साव चार-द्स द्रथवा और कोई राजनीतिक घोषणापत्र निकालकर 'मनुष्योंके अधिकार, खाधीनता, समना और न्यायतस्य' की दहाई नहीं देनी पड़ी। प्राचीन जापानकी करसम्बधी वार्यपद्धति ही पेसी थी कि इन सबकी वहाँ कोई ब्रावस्यकता द्दी नहीं हुई। डाजूर सिमन्स लिखते हैं, "बहुनसे देशोंमें कर पक वाम समभा जाता है, सर्धमाधारणकी कप्रोपार्जित सम्पत्तिकी लूट समक्की जाती है; पर जापानके लेग तोकुगावा<sup>रै</sup> शासनमें इसं कुछ दूमरीही दक्षिते देखते थे।"

जापानके किसानेकि। कर काई बाम न मालूम द्वाता था मन्युत वे इसे राजमिनपूर्ण कर्तव्य समझते थे और इसमें उन्हें एक प्रकारका अभिमान वीध होता था। करदान प्या था, एक प्रकारकी मेंट थी जैसाकि 'मिल्सुनी सोने।' शब्दसे ख्चित देशता है । सालमें एक बार सरकारी धलिहानेंमें े किसान लोग श्रपना श्रपना धान जमा करने झाते थे और

सि हासनासीन होनेपर यह प्रस्ताव पार्लेमेस्टसे पास हुआ ग्रीर राज-

बन्पतिनी सम्मति पाकर मानून चन गया । ् 1 विकमी १७वीं शताब्दीस लेक्ट १६२४ के 'पुनस्त्थान' तक हाई तीन सौ वर्षे त्रापानको शासनसत्ता ते।क्गावा नामक सान्दानमें एरम्परासे अती यहाँ उनके धानको परीका होती थो। यह अनुमान करना कि इस अधसरपर उनको किसी प्रकारका दुःख होता होगा विलकुल भूल है। किसानों के मुख्यमण्डल खिले हुए दिखायी हेते थे और सथ अपना अपना थान लेकर परस्पर अहमध-गीकाके साथ परीक्षायें उपस्थित होते थे—एक प्रकारका भेला लाग जाता था, यहिक वह अधसर मेलेले भी कुछ अधिक आनन्दरायक होता था।

पेसी अवस्था थी कि जिसके कारण जापानियोंका अपनी सरकारपर पूरा भरोसा करनेका अभ्याव पड़ गया था। उनकी आर्थिक अवस्था इतनी विषदुप्रस्त कभी नहीं हुई कि उन्हें यह कहना पड़ता कि 'राज्य सर्वसाधारण्ड है, सर्व-साथारण्ड हियों है, सर्व-साथारण्ड हियों है, सर्व-साथारण्ड हियों है। जा सर्वेद्ध । उनकी यह एक मानी हुई वात थी कि, सरकारही सब इज्ज है, इसिलये राज्यकी भलाई दुराई सोचकर उसे रिग्रहितका सब काम उटाना चाहिये और लोगोंको उसकी आकाक पूरा पालन करना चाहिये । यह माव अब भी जाने अज्ञाने सर्वसाधारण् जापानियोंके मनपर अधिकार किये हुए है। अर्थात् जापानी जाति एक सुनियश्वित सेनाके समान है, पर जापानी च्यक्त (व्यक्तिशः) ज्ञितरे हुए सिपाहियोंसे और अधिक इन्छ नहीं हैं। जापानी राष्ट्रकी सबसे यड़ी मज़-कृती और सबसे यही हमानीही हैं।

नरकारपर लोगोंचे इत्यधिक विश्वास और अपलभ्यन-से या महाराय शिमादाके राष्ट्रोमें सरकारगीकी सर्वशकिम-जासे देशकी प्रगतिमें कुछ सद्दायता भी होती है और कुछ बाधा भी पहती है।

जापानमें कमी कोई भयहर राज्यकान्ति नहीं हुई इसका

88

बहुत बुद्ध यश जापानियोंको इसी मनावृत्तिका है। आपानके लोग हुल कुल फरांसीसियांके समान भावक हाते हैं और उनके कुछ पेसे सिद्धान्त हैं कि जिनकी प्रेरणास जापानी जन्मच है। जाते हैं जैसा कि सवत् १,६३० से १,६४६ तकके राजनीतिक भान्दीलनके कान्तिवारी श्रवसरपर वेद्या गया है. पर राजनीतिके मामलॉमें वे इतने आपेसे वाहर नहीं है। जाते जितनेकी फरांसीसी। सरकारी श्रफसरोंक ये चाहे कितने ही विरोधी क्याँ न हाँ वे सरकारनी श्रवशा नहीं करते विशेषकर इसलिये कि वह सत्ता सम्राद्के नामसे चलतोहै। और विसी राष्ट्रीय आपश्चिक समय ताचे संचारके साथ सरकारकी आज्ञाका पालन करते हैं और सरकारके विलक्क अधीन है। जाते हैं। यही कारण है कि जापानकी अर्थाचीन प्रगति सर्वसाधारणके कार्यसमुख्ययमें-देशके प्रत्येक उद्योगमें विशेषस्वसे प्रकाशमान है। रही है। यहाँतक ते। सहायताकी यात हुई, अब देखिये, याधा

यहाँतक तो सहायताकी यात हुई, अब देखिये, याभा का पहती है। वही आरी वाभा यह है कि इससे प्रतितिध-सत्ताराक शासनका यथेए विकास नहीं होने पाठा। जावन के स्वयंतापारण अब भी सरकारकी देवतुत्व समस्ते हैं और सरकारी वर्मचारियोको औष्ठ मानते है, वे अब भी इस बातका अनुनय नहीं कर सकते कि वह सर्वसाधारणकी ही अस्तनस्ता है। यही कारण है कि सरकार या सरकारी महक्षमांके कार्योकी स्पष्ट और निर्भाव आलोबना करना (जो कि प्रातिनिधिक्शासनका एक प्रधान लग्न है) चन्छा नहीं समस्ते । इसना यह फल हांना है कि पांतक से चारी समायत. और वेजने लागोंपर हुइम चलाते हैं और अफसरी करते हैं। महाग्रय प्रिमहा यतहाते हैं और "प्रतिनिधि-समा" के प्रायः सभी सभासद कोई काम हो तो प्रायः यह कह देते हैं, "यह काम लोगोंसे न होगा, न सरकार ही करेगी तब होगा" या "नगरवासियों या उनकी संस्थाद्योंसे यह काम होना प्रसम्भव है; सरकार उनकी मदद करेगी तब हो सकता है"। ऐसी श्रवस्था होनेके कारण प्रतिनिधि-सभाम श्रात्मविश्वास नहीं होता न वह कभी कोई महरकता राज्यकार्य अपने हाथमें लेनेका साहस ही करती है। सच वात तो यह है कि यह प्रतिनिधिसमा एक ऐसी सरकारण श्रवना सब दारमदार छोड़ देती है कि, जिससे इस समीसे कोई वाहरता हों।

पर जापानियोंकी व्यक्तिगत स्वतःकार्यप्रवृत्तिके स्रभावके कारण देशकी राजनीतिक प्रगतिमें जो वाधार्षे पढ़ती हैं वे इस संसारव्यापी प्रतिद्वंद्विताके जमानेमें व्यवसाय-

वाणिज्यके चेत्रमें बहुतही झखरती हैं।

जापानक इतिहासका स्वत निरीत्तण करनेवालोंका जापानक दुद्धसम्बन्धी श्रीर राजनीतिक पराक्रमोंको देखकर उतना श्राक्षयं न होगा जितना कि उसकी सामाजिकता देखकर,। सास्तवमं यह नुपतिक्रमान राज्य बड़ा ही सामाजिक या साम्यावादी है। व्यवसाय-वाण्डियमं सरकारको का काम उतने श्रीर चलाने पड़ते हैं। सरकारको सर्वेद्धाधारणके सामने जिम्मेदार न होकर भी स्ववसायमं उसीको समुझा होकर सथ काम देखना पड़ता है। डाकार, टेलीफून, तार आदि सथं काम सरकार हा करती है; गैस, विजलो श्रीर पानीका प्रवत्य सरकार या स्वितिस्त विजलो श्रीर तानीक प्रवत्य सरकार या सरकार हो करती है; गैस, विजलो श्रीर पानीका प्रवत्य सरकार या सरकार हो सरकार है। तमाह, नमक, श्रीर कारखाने भी सरकारों हो नये हैं; तमाह, नमक, श्रीर कपूरका रोज़गार भी सरकारके हो

# जापानकी राजनोतिक प्रगति द्यायमें है। ऐसे बद्ध, जहाज़के कारफाने या जहाज़ चलाने-

घाली कपनियाँ बहुत ही कम हैं जिन्हें बिना सरकारी मददके लोग चला लेते हैं।। जापानियों की यह बड़ी पुरानी श्रादत है कि जयनक सरकार किसी कामकी नहीं उठाती या किसी काममें खुद होकर मदद नहीं देता तबतक जापानी हाधपर

૪૬

हाथ रखकर बैठे रही रह जावँगे। वेरन (अव चार्वाउएट) कानीका लिखते हैं, "साम्राज्यको व्यास्था या सहदना (CONSTITUTION) प्रकाशित हो गया श्रीर विधिविधान व कातृन भी बहुत कुछ डीक वन गये और श्रव हमारे साम्राज्यका पूर्ण अस्थिपअर तैयार हो गया है। पर रक्त और मांसकी (अर्थात् आर्थिक सम्पन्नताकी) सभी यहुत कमी है। यदोपकरण और शासनसम्बन्धी विधिनिवेधोंका यथेष्ट विकाश होनेपर मो यह बात रिएसे नहीं बच सकती कि हमारे देशकी द्यार्थिक दशा बहुनही सराय है।" पारचात्य देशांके घहवादी या व्यक्ति खातव्यवादी लोग भपनी इच्छाके अनुसार जो चाहें कर सकते हैं. जहां चाहें जा सकते हैं, परिवारसम्बन्धों कोई कर्चन्य उन्हें रोक नहीं सकता, घर-गृहस्थीका कोई ख्याल उन्हें पक जगह उहरा नहीं सकता। चे जहाँ मौका देखते हैं, जाते हैं और उद्योग करके पशेष्ट श्रधी-पार्जन करते हैं। पक स्थानसे दूसरे स्थानमें, एक देशसे दूसरे देशमें चले जाना, वहाँ काई कारखाना खाल देना या उस सानको उपनिवेश यना देना उनके लिये साधारण पात है।

इतना जब वे कर लेते इ तब यदि आवश्यकता पहती है तो, कारवारका और बढ़ानेके क्षिये सरकारसे मदद चाहते हैं। पे सरकारका मुँह देखते बैठे नहीं रहते। सरकारसे मदद मिले तय काम कर यह उनका उसल नहीं है। वे काम ही इस दगसे करते हैं कि सरकारको विवश होकर मदद देनी हो पड़ती है। सच पृष्डिये तो यदि किसी पाइचात्य देशकी सरकारने रेल, तार, टेलीफून या पानी आदिका प्रवन्ध अपने हायमें ले लिया है तो दस्तिये लिया है कि छुड़ ही व्यक्तियोंके हाथमें सय देशका घन न चला जाय और आर्थिक विपमताके कष्ट न उत्तक हों।

पर जापानमें यह यात नहीं है। जापानके राजनीतिजोंके सामने यह प्रश्न ही उपखित नहीं होता कि अमुक व्यक्ति या अमुक कारजाना देशका धन सब खींच रहा है तो इसका था उपाय हो। इस समय सरकारके हाथमें जितने कारजाने हैं ये सब प्राय सरकारके ही आरम्म किये हुए हैं। और अन्यान्य कारजाने भी जो सरकारके ही आरम्भ किये हुए हैं। और अन्यान्य कारजाने भी जो सरकारने खेाले, वे आमदनी बढ़ानेके लिये ही खेले हुए हैं।

जापानके परिवारकत्य समाजका जीवन ही ऐसा रहा है कि जिससे लोगोंमें परस्पर गहरी सहानुभूति हो श्रीर व्यक्तिस्वातन्त्र्य समाजमें न प्रवेश कर सके। वस्तुतः जापानी समाजकी रचना मनुष्पेकि परस्परसम्बन्ध्यर उठी हुई है न
कि व्यक्तगत स्वार्थिसिद्धपर। इस प्रकृतः जापानियोमें दिमाग
उत्ता नहीं है जितना कि दिल श्रीर जापानी उतने बड़े तार्किक
गहीं हैं जितने कि सहज्ञानी, श्रीर धनदौलतकी उतनी कदर ये
गहीं करते जितनी कि श्रपने नाम श्रीर मानमयादाकी। श्रपांत्
जापानियोमें उस हिसायीयन श्रीर समफरी यहत कमो है
कि जिसके यिना रुपया कमानिका काम हो नहीं सकता।

अय यहाँ यह भी देख लेना चाहिये कि पश्चात्य देश-पासी जापानी सभ्यताको प्या समभते हैं और कुछ जापानी धतमान 'पारचात्य सभ्यता' की किस दृष्टिसे देखते हैं। सन् १६०६ ई० के मार्च महोनेकी १६वीं तारीखके ' टाइम्स' पत्रमें फ्रान्सिसिविलियम फ़ायस, सर पर्सी विलियम वरिटङ्ग और डाफर जे. यी. पेरन, इन तीन महाश्योंने मिलकर 'चीनके लियं वार्चात्य शिलां नामक एक लेख लिया है। उसमें वे लिसते हैं, ''यह बड़ें सामाग्यकी बात है कि पारचात्व विद्या और आचारविचारका शीवताके साथ अपनालंतकी आव-श्यकताकी चीन समसने लगा है । यह जापानके दशन्तकी दुख कुछ देख रहा है। पर सायही पश्चिमकी और भी अपनी हरि डाल रहा है; और यही तो अवसर है जय हमें अपनी सुस्तीय-धर्ममूलक सम्यताका प्रचार कर उसको सहायता करनी चाहिये।" थ्रीर पत जापानी सज्जनने, जी कि इन्लिस्तान श्रीर फ्रान्समें बुछ वर्ष रह छुके थे, मुक्तसे वहा था कि, "यदि जापानका 'सभ्यताम" पाधात्य देशाँके वड़े यड़े राष्ट्रींके समकन्न होना है ता हम लोगोंका सब पक्के दुनियादार (Maternalistic) बनना चाहिये और सांसारिक यातींमें विशेष ध्यान देना चाहिये । " पाश्चात्य देशीमें देखते हैं कि ग्रुवक जब उद्यानमें चहलकदमी करते हैं ते। उनका ध्यान उद्यानके क्रुसुमकुञ्जीपर उतना नहीं जाता जितना कि सडकपर चलनेवाली मोटरोंकी खोर दौड़ जाता है और उनके मुंहसे प्रायः यही सुनायी देता है कि बाह क्या बना-वट दे इस मोटरकी । या दे ये केसे सुन्दर यहा हैं। इसादि। पर वेही जापानी हुए ते। कहेंगे, 'कैसा सुन्दर फूल है । या 'बीसा अच्छा दश्य है । अथवा 'सर्यास्तका दश्य कीसा मना-दर है ! शत्यादि।

## जापान और उसके राजनीतिक संस्कार ४६

हन कारणों के श्राविरिक्त जिनका कि हम यर्णन कर गये हैं श्रीर मी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे जापानकी श्राधिक वस्ति नहीं हो. सकी। पुराने जापानमें वेश्य लेगा समाजकी सबसे निम्न श्रेणीमें गिने जाते थे श्रीर श्रेणीके विचारसे उनके श्राचारिवचार ते। यहतहां कराय थे। विकासि १६ वीं श्राचारिवचार ते। यहतहां कराय थे। विकासि १६ वीं श्राचारिवचार ते। यहतहां कराय थे। विकासि स्वयसाय करना श्रारम्म किया था। इनसे जापानी वैश्योंते ज्यासाय करना श्रारम्म किया था। इनसे जापानी वैश्योंते जिल श्रापवश्य भागी होता पड़ा श्रीर विदेशी व्यवसायियों का दिल जो उनसे हर गया अससे जापानके व्यवसाय विस्तारके प्रथमप्रासमें ही मिलकापात हुशा। इसके साथही वह भी कह देना चाहियं कि उस समयकी जापानी नेताश्रोंमें श्राप्त के शानक। यहा ही श्रभाष था, विशेषकर सामु- वाहयों के वंशजों में जिन्हें याजार दरकी बाततक करनेसे मुँ ह मोडनेकी यिला हो गयी थी।

### जापानकी राजनीतिक प्रगति y o

भी उतनी ही विषम है। जायगी, पर समूचे देशका उतनी ही श्रधिक श्राधिक उन्नति भी होगी: श्रीर श्रहंमाय या व्यक्तिभाव जितना ही अधिक होगा, राष्ट्रकी एकना भी उतनी ही हुर्वल होगी, वर्षेकि देशका धन विलकुल येहिसाब बट जायगा, श्रीर परिणाम यह हागा कि, उसी हिसावसे

समाजका सह भन्न होगा।

प्रथम भाग

पुनःस्थापना तथा सङ्घटनान्दे। लन

### प्रथम परिच्छेद

### संवत् १६२४-पुन:स्थापना

# १. पुनःस्थापनाके पूर्वकी राजनीतिक श्रवस्था

संवत् १६२७ में जापानियोंने अन्दोलन करके सम्राद्की यह सत्ता पुनःस्थापित की जो कि परम्परागत पदस्य राज्ञ-कर्मचारियोंकी दुर्नीतिमें पड़कर तुत्तमाय हो चुकी थो। इस घटनाका सम्पूर्ण रहस्य सम्प्रत्तेके किये आरम्भमें ही यह यतला देना उचित होगा कि उस समय अर्थोत् उस घटनाके पूर्व देशकी दशा क्या थी।

जापानी इतिहास और परम्परागत कथाओं के अनुसार विक्रमीय संवत्के ६०३ वर्ष पहले सम्राट् निम्मृने जापान-साम्राज्यकी नीव डाली थी। यह सम्राट् स्वयं शासक होनेके साथ साथ सेनाके सेनापित और अपने देशके 'वगद्गुक' भी थे। ये ही जापान-राजवंशके मूलपुरुप हुए और अवत्य-हसी राजवंशकी राजवही चली आती है। इस प्रकार बहुत प्राचीन कालसे जापानकी राज्यव्यवस्था राजसन्तामूलक यी।

संबत् १२१३तक सम्राट्<sup>1</sup> ही शासनकार्य करते ये और वहां सब शासनसत्ताके केन्द्र थे। पर हाँ, इसका यह क्रार्य नहीं है कि वह शासनकार्य और किसीको सींपते ही नहीं थे। प्रायः ऐसा होता था कि सम्राट् अपनी राजसमाके सभासदोंको अपने प्रतिनिधि नियत करते थे

६ जापानी भाषामें सम्राट्का 'तेना' मा 'मिकादी' कहते हैं।

ЯS

जो वारी बारीसे राजमन्त्री होकर राजसेवा करते थे सीर स्वयं सम्राट् एक प्रकारसे एकान्तवास।किया करते थे। राज-समाके समस्त सामरिक तथा असामरिक कर्मचारी और प्रदेश प्रदेशान्तरके शासक, राजमन्त्रीकी ही आहासे वार्य करते थे. परन्त कार्य सम्राटके लिये होता और सम्राटके ही नामपर होता था।

संघत् १२०३से १६१६तक आपानमें अन्त.कलहकी माग घषकती रही। इसका यह परिलाम हुआ कि सैनिकवर्ग शासकवर्गके सिरपर सवार है। गया और धीरे धारे शासन सुत्र भी इसके हाथमें आ गये। १३ वीं शताब्दीके आरम्भर्में मिनामीता-ना-पारितोमी नामका एक सेनापति देशकी छ-शान्ति टर करके खयं शासक यन घैडा। सम्राटने उसे सेई-ई ताई शोगून ग्रधांत् सनानीको उपाधि दी। सैनिकके लिये

रससे बड़ी कोई उपाधि नहीं है। पर यारितोमी पूर्वपरम्परा-के विदद्ध, क्योतोकी राजसभाम न रहा। उसने पर्तमान याकाहामा नगरके समीप कामाहरामें

अपनी हावनी यनायी। इसे वाक्ष्म या 'हावनी सरकार , र कहते थे। उस समय यह स्थान देशके पूर्व एक कार्नमें था भौर यहाँ उसका यहा दयदवा था और उसकी यहाँ सृष चलती थी।

यचिप बारद्वी शताब्दीके अन्तमें सब शासनसूत्र उस तैरा

१ यारितोमाके शासनका नाम 'बावूपू" या 'द्यायनी सरकार' ये। पड़ा कारम्भमें वह कपना शासनसम्बन्धी कार्य कपनी कीजी छाउनीमें ही किया करता था, व कि क्योतीका राजधानीमें । इसके बपरान्त

या नाम चारे जिस शोगुनकी सरकारका दिया जाने सगा ।

नामक सैनिक घरानेके हाथमें चले ब्राये थे जिस घरानेके ज्ञायाचारपूर्ण शासनको यारितोमोने ब्रागे चलकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तथापि प्रदेशप्रदेशान्तरके शासक क्योतोकी राजसभासे ही नियुक्त होते थे। यारितोमोके हाथमें जब सत्ता आ गयी तो सम्राद्ने उसे शासकोंकी सहायताके लिये सामरिक कमेंचारी भी नियुक्त करनेकी ब्राला दी। सामरिक लोग शासकर्यासे यिलिष्ठ तो थे ही, उन्होंने धीरे धीरे शासनकार्य स्वय अपने हाथमें ले लिया और शासकोंको छुटी दे दी। इस प्रकार योरितोमोके शासनकालमें सैनिकवर्णीय शासनकालीकी नींच जापानमें पड़ी।

संवत् १३६०तक ही कामाकुराकी वाकूफूसरकार रहीं। अब यह शासन नष्ट हा गया तब उस समयके सम्राट् गा दायगी श्रीर उसके आझाकारी सेनापति नित्ता, कुसुनेकी झादिने ऐसा प्रयत आरम्भ किया था कि फिर सम्राट्का प्रत्यन्न शासन स्थापित हे। और शासन-सम्बन्धी जो कुंद्र कार्य हो, उन्हींकी आज्ञासे हो। पर दे ही वर्ष पाद, आशीकागा तकाऊजी नामके एक यहे महत्त्वाकांसी योदाने राज्यके सब अधिकार छीन लिये। यह वही आशी-कागा तकाऊजी है जो एक समय सम्राह्का पत्त लेकर कामाकुरासरकारसे लड़ा था श्रीर कामाकुरावालाँको जीतनेपर सम्राट् गोदायगोकेद्वारा जिसका यड़ा सम्मान हुआ था। आशोकामा यह चाहता था कि राज्यकी सत्ता उसको दे दी जाय पर ऐसा हुआ नहीं । तथ इससे चिद्र-कर उसने राजवंशके ही एक पुरुषका जिसका नाम ताया-हिता था और इतिहासमें जा कामिया तेन्नोके नामसे प्रसिद्ध धै, सम्राट्के नामसे घडा कर दिया और उसीसे अपने लिये शोगूनकी उपाधि धारण कराके क्योनाकी राजसमामें, वैठकर राजकाज करने लगा।

पेसी श्रवस्वाम सम्राट् गोदायगो श्रवनी राजमक प्रजा श्रोंके साथ क्योतोसे भागे और दक्षिण श्रेर कुट द्<sup>रीपर</sup> येथिना नामक स्थानमें राज्य करने सगे। इसे दक्षिणी राज्य श्रीर उसे उत्तरी राज्य कहते थे।

इस प्रकार जापानमें एकही समयमें दें। राजदरवार जीत दें। सम्राष्ट्र थे श्रीर दोनों ही राजवंशके थे। दक्षिणी राजवंश श्रासन पृष्टीय प्रान्तों में श्रीर उत्तरी राजवंश पश्चिमी प्रान्तों में होता था। पर श्रन्तकों संवत् १४४६ में दक्षिण के सम्राद्ते शोगून आशीकायासे सन्धि करना सीकार कर किया और उत्तरके सम्राद्के हुकु में स्प्राद्यदक दावा होवा श्रीर उत्तरके सम्राद्के हुकु में स्प्राद्यदक दावा होवा श्रीर उत्तरके

धाशीकामा साम्दानमें जितने ग्रोमून हुए सबने ग्रासनमें कामापुरासरकारकी ही नकल की। पर वारितामोके
समान ये फ्योतो छोडकर अन्यत्र अपनी राजधानी नहीं
का सबे। ये क्योतो राजधानीमें ही रहते ये और अपना
सब काम, अवैध सम्राट्डे शासनकालमें भी, नम्मद्दी
के नामसे किया करते थे। पर रातना सब होनेपर भी
साशिकामाका शासन जामकारी या लोकिय नहीं हुआ;
कोकमत कर्मथा उसके पिरुद्ध भी, क्योंकि इस खान्दानके
मूलपुरुव माशिकामा तकाऊजीने ज़ोर और ज़बर्दसीसे पर्ड
शासनाधिकार सम्राट्से छीन। था।

संवत् १९६० में श्रोदा ने।बूनागाने श्राशीकाणाके मन्तिम श्रोत्वको श्रोत्नीसे उतार दिया श्रीर इस प्रवार श्राशीकाणाः

ग्राधनका भन्ते हे। गया ।



श्चादा ने।वृतागाके लिये शासनशक्ति प्राप्त करना यड़ाही तुर्घट है। गया। शाशीकागाके श्रन्तिम शासनकालमें देशमें चारों श्चार श्वराक्रका फैल गयी थी, मदेशमदेशान्तकाल में देशमें चारों श्चार श्वराक्ष्म अपने मदेश या ताल्लुकेमें खुदसुक्तार या स्वाधीन हे। गये थे श्चार शाशीकागाकी मुख्य सरकारके दुर्वल होनेके कारण इन लोगोंने धीरे धीरे उनको सरकार मानना ही होड़ दिया था, श्चार श्चपनी जागीरोकी थाज़ी लगाकर श्चार परामम दिललाते हुए श्वपने पहोसी ताल्लुके दारोंसे लड़नेमिड़नेमें इतिकर्तव्यता सममने लगे थे। याल्लयमें, समस्त देश श्चारले होरकत ताल्लुकेदारोंके अन्तः कहारसे प्रज्ञवित हो उटा था।

यही कठिनाईके बाद जब नाबुनागाको अपना शासन संस्थापित करनेमें सफलता प्राप्त हुई तब उसीके एक संना पात आकेची मिस्सुहिदीने उसके साथ दगा, की । यह मिस्सुहिदी स्वयंही राज्यका नायक यनना चाहता था छै।र इसकी इस महस्वाकांद्वाने नाबुनागाके प्रायोकी बिंत ली।

मित्सुहिदीके द्वाय सब ग्रासनसत्ता आगयो पर तीन दिनसे अधिक यद उसे भोग न सका; गेव्नागाके बड़ेदी युद्धिमान सेनापतियोंमेंसे एकने, जिसका नाम हाशीया दियेगशी (बादको तायातामी) या और जिसे जापानका नेपोलियन कहते हैं उसे पूरे तीरसे हुए दिया। इसके दुष्ट्री काल बाद हिदेयाशीने समस्त ताल्लुकेदारोंको जीतकर देशमें ग्रान्ति स्पापित की। संवत् १६४२ में सम्राट् आमीग बीने उसे ग्रोग्नुके घदले काश्याद्की उपापि दी। अवज्ञाद बाद उपाधि क्वल फूजीयारा आन्दानवालोंको हो दी जाते यी श्रीर यह भी मुहकी कर्मवारियोंको, फीजी कर्मवारियोंके नहीं। यद्यपि हिदेयोत्रीकेही हाथमें देशके सब शासनस्व शामये थे और धस्तुनः चही एकमात्र शासक था, तथापि यह सम्राद्की मर्प्यादांकी बहुतही भानता था। इस प्रकार यह प्रचील सेनापति होनेके साथ ही लोकप्रिय शासक भी हुआ।

पर इस आन्दानका (तियोतोमी संग्रका) शासन वहुत समयतक न रहा, ४० वर्षमें ही उसकी समाप्ति हुर्द, सं० १९५४-में हिद्देगेशी मरा; उसका उत्तराधिकारी विलङ्ख अनुमवहीन और दुवंल या। इसका परिणाम यह हुंका कि श्राक्तिन ताल्कुकेदार किर शापसमें लड़ने लगे। संचत् १६५० में सेकि-गाहारामें पूर्व और पिछमें देनिने छोरकी सेनाक्षामें बड़ा मंबहुर सामना हुआ श्रीर एक बार फिर हारजीतका कैमला हो गया। तेक्नगवा इयेयासू पूर्वकी सेनाका सेनापित था। हिद्देगेशीका यह अस्पन्त विश्वासपात्र मित्र पा श्रीर वसी उत्तराधिकारीका पातक भी नियुक्त हुआ था। इसने परिवास देनाको जीकि तोषोतोमी सरकारके विकद लड़ रही थी, पूरे तीरसे हरा दिया। तयसे तोकुनावा र्येयादका

स्थापित हुई। संवत् १६६० में सम्राट्ने यही उदारर्गासे वसे सी हैनाई ग्रेग्यूनकी (सेनानीकी) उपाधि प्रदान की -जिस अपाधिको उस यंग्रवाले १६५४की पुनःस्थापनातक -भैग्येत रहे।

अधिकार सब लोग मानने लगे। इसके शासनमें शान्ति

्रीहद्याशीमें जो सैनिक ये।यता थी यह द्येयासूमें न थी, पर उसमें सेंगठन श्रीर शासनकी चारपता हिद्याशीस अधिक थी।यास्तवमें उसने हिद्याशीके पराक्रमक्षी मुसके पत्त पक्रम कर लिये और तोकुनाया बाकुफू अर्थान् सरकार स्थापित करनेमें उसे बतनी कठिनाई न उदानी पड़ी। इस सरकारके



धर्षान, देश २५० वर्षतक रहा श्रेार इस समय पूर्ण शान्ति स्थापित थी। योरितोमोके समान इयेयास् भो शासनकार्ये करनेके लिये क्योताकी राजसभामें उपस्थित न होता था प्रत्युत उसने क्योतोसे कुछ अन्तरपर येदेग्को (वर्तमान तेाकि-योका स्थान ) अपनी स्थायी राजधानी बनाया।

शासनकार्यका केन्द्र सम्राट्की राजसभासे २०० धर्षसे भी श्रधिक कालतक पृथक् रहनेके कारण शासनसम्बन्धी साधारण् वातीम सम्राट्का कुछुभी दखल न रहता था, यद्यपि इयेयास् और उसके वश्रवाले भी मनमें इस वातकी मानते थे कि सम्राट्ही हमारे और इस देशके वास्तविक विधाता हैं। कभी कभी राज्यकार्यमें वे उनकी इच्छाकी कुछ भी परवा नहीं करते थे; तथापि उनके प्रति श्रद्धा मन्तः करणसे कमी दूर नहीं हुई । यह एक यड़े कुत्हलका विषय है कि जापानराज्यकी इस युग्मरूपताको देखकर एजलबर्ट कोम्फर नामक एक भ्रन्धकारने - जो सं० १७४७-४६ में जा-पानमें थे-यह समझ लिया था कि जापानमें दे। सम्राट् हैं-एक पारलोकिक और दूसरे पेहिक। श्रमो बहुत थोड़े वर्ष हुए हैं जयकि सर कदरफोर्ड अलकाक जापानकी देख गये है। जापानमें शुरुशुरू जो प्रवासी आये हैं उनमें अलकाक महाश्रय युड़े ही स्दमदर्शी सममें जाते हैं पर यह भी न समम सके कि सम्राट्कोस्थितिका क्या रहस्य है। सच वात तो यह है फि सम्राट्ही देशके मालिक हैं, पर उस समय (ताल्लुके दारोके शामनसमयमें) लाग केवल मनमें ही इस यातके। जानते और मानते ये और शागून (या ताईकृत मी जिन्हें कभी कमी कहा जाता था थे) ही यथार्थमें सत्ताधारी यन पैठे थे। जप शासनसत्ता १येयास्के हाथमें आयी ता उस समय देशमें कितनेही पेसे नाव्युकेदार या दारिमया थे जो अपने ,अपने प्रदेशके अर्द्धस्थायीन स्थिति है। खुके थे। प्रेणाइने यहां युद्धिमानी को जो उनके स्थानीय शासनमें कोर्द हस्तवेष गदीं किया। जय सेकिगाहारामें पश्चिमो सेना हार चुकी और तोयोतासीसरकारका पनन हुआ तय उन्होंने तोकूगावा यंग्रका शाधिपत स्थोकार किया और द्रियासूने मी अनके सेन्द्रल सनाही चाहां कि ये तोकूगाया सरकारसे वागी न होनेका घरन दें, युद्धके अवसरपर सेनिकक्रपते महायता करें और धाहासा वार्षिक कर दिया करें। दारिमधोंको अपने

कर आर पाहासा धारक कर दिया कर । द्वारा मांका कर कर हिया कर । द्वारामिया कर हाथमें रखने कर जो यह उवाय किया गया या कि द्वारामियो अवने अपने ताल्नुकेंगें नहीं मांचुत रोगानुकों राजधानी येदामें याकर रहें जिसमें कि दारियों लोग कुछ कर न सकें श्रीर नाकुगाया सरकारका आधियत्य यना रहे—यह उपाय तेरा ने होंचा गया पारा जनसे होंगा गया था। उनसे हमाने स्वीतक और कुछ लना स्थायहरें लिये था। उनसे ससे अधिक और कुछ लना स्थायहरें लिये विना गुद्ध सिथे समझम था। क्योंकि कुछ दाहियों। तोयों-

विना युद्ध किये श्रमस्मय था , क्योंकि कुछ द्वाद्वायोग तोयो-तोमी शासनमें उसके समकत थे श्रीर बृद्ध तो उससे भी श्रेष्ठ थे, श्रीर इन सब बातेकि सिका, सभी द्वादिया जिनके बाहर इपेयात भी नहीं था, नरवतः सद्याट्केही याजन थे ! सेकिमाहारा युद्ध दे परिणाममें इत्यादने नाल्ककेदारोसे जो। सहैश श्रीन तिये थे उनके। श्रतका स्वान जागोरके करमें अपनेही श्रदके लोगोंका या सहकारियोंका वे जाला और

उन्हें भी ताल्मुकेदार या वादिमया बना लिया। ये प्रदेश इस - पटे हुए थे कि जिनसे जी वामिश्रा प्रवत्त ये श्रार जिनकी कार्योजतामें क्रमी देपपासको सन्देह या उनके पदेश यिरे दहते ये श्रार उनका प्रमाय श्रार यल बदने नहीं पाता, या। देयेयायुका यह मतलव रहना था कि ताल्लुकेदार आप-समें ही पक दूसरेले बचनेकी कार्मग्रियमें ही अपनी सब शक्ति अर्च कर डार्ल और उनकी शक्तिभी पक दूसरेले न बहुत पाये, ऐसे प्रतिवन्य उनके मार्गमें उपस्थित किये आर्य और इस प्रकार अपने पंशाना आधिगत्य स्थायोक्तपसे स्थापित हो। ऐसे २७६ ताल्लुकेदार तेतकुनावा सरकारके अधीन थे जो

संवत् १६२४की पुनःश्यापनाके समय जापानमें उक प्रवारकी ग्रासनपद्धति प्रयक्ति घी । यत्र पर देशना चारिये कि पुनःश्यापना क्या घी ।

#### २. पुनःस्थापना

पुन स्थापनाके मुख्य कारलोको डाक्टर खेनागा इस तरह गिनाते हैं-विक्रमीय उश्लीसवीं शताब्दीमें जापानियेनि श्रसाधारण बुद्धिशक्ति प्रकट की । तेरकुगावाषंश अथवा यें कद्दिये कि शेग्गुनेकि शासनमें देशकी शान्ति और सब प्रकारसे सुख मिला जिसके कारण साहित्य और कला उन्नत हुई। शोगून लोग, किसी मतलबसे है। या अपनी रुचिसे ही ही, सामराइयोंकी अशान्त प्रकृतिका यहलानेके लिये हा या विद्याके वास्तविक प्रमसे ही हो, साहित्यके बरावर संरक्त हुआ करते थे। दाइमियो स्रोग भी जब आखेट या आमेदि-प्रमोदसे लुट्टी पा लंते थे ना फ़रसतके समय परिडर्तीके ब्याय्यात और प्रवन्ध यहे ध्यानसे सुना करते थे। प्रत्येक दाहमियोप्रदेशको खण्ने यहाँके विद्वानेको कीर्त्ति और संख्याका -श्रमिमान होता था। इस प्रकार देशभरमें बड़े बड़े विद्वान, उरपन्न है। गये। उससे देशके साहित्यमें युगान्तर उपस्थित है। गया। नवीन साहित्यने ऋपना स्वर यदल दिया । इससे पहले अर्थात् गेन-पीसे शेकर तेकामवा काल-के पूर्वार्द्धतक क्रिएता, दुवेषिता और संयत विनयशीलता ही साहित्यकी विशेषता थो। परन्तु इस युगान्तरने साहित्यमें नवीन जीवन डालकर स्वाधीननाका श्राज उत्पन्न करदिया। सत्यासत्यवी बालोचना करके और निर्भाकताके सार्थ इतिहास लिखा जाने लगा।

"परन्तु जब प्राचीन इतिहासीका अध्ययन होने लगा

र गेनपीकाल वस समयको कहते हैं जब कि यारितोमाके द्वारा - वायुक्को स्थापना हुई है। भार प्राचीन राज्यव्यवस्थाएँ दृष्टिगत होने लगीं तय शोग्नार्दका पास्तविक सक्तप भी स्पष्ट दिखायी देने सना। पेतिहासिकोंको यह मालुम हा गाग कि शोग्हासिकोंको यह मालुम हा गाग कि शोग्हासिकोंको यह मालुम हा गाग कि शोग्हासिकोंको यह मालुम हो गाग कि शोग्हासिकोंको यह सालुम हो शोर छलकपर तथा जालक्तरेयसेही अवतक यह जीती है। उन्होंने यह भी जान लिया
कि जो क्योतेगकी राजसभामें केवल वन्होंके समान जीवन
व्यतीत कर रहे थे वे सम्राट्ही धास्तवमें समस्त अधिकार पा मान-मार्यादाके अधिकारों थे। इस वातका पता
लग छक्तेपर सम्राट्के राजभक्त प्रजाजनोंके सामने सम्भावतः हो यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि, "अब फरना प्रया चाहिये ।" इसका सामाधिक उत्तर भी मिला—"अन्यायसे जो
राज कर रहा है उसे निकाल याहर करे। और वास्तविक
अधिकारिका मानाः॥ साम्राज्यवादियोंकी राजनीतिका यहो
मुकान्य था। शोग्-नाईके विकद्ध पहली आवाज़ मिताके जिन्हा

"उसने सं० १७७२ में कई विद्यानोंकी सहायतासे 'दाय-निहनशी' नामक जापानका एक वड़ा भारी इतिहास तैयार किया। सं० १६०८ तक यह छुपा नहीं था, पर जिल्लास तेयार किया। सं० १६०८ तक यह छुपा नहीं था, पर जिलास तेयार किया। सं० १६०८ तक यह छुपा नहीं था, पर जिलास तेयार के प्रति होते हुपते से पहलेही उस प्रमुख वच्छे छोका प्रमुख माना जाने साम और सम्राट-सत्ताकी पुनःस्थापनामें इसने इतनी यूड़ी कहायता की है कि सर अनेंस्ट सेंद्रोने इसके सेटकका हो बस उधोगका जनक माना है जिसका परिणाम संवय १६१७ का राज्यविष्त्रय हुआ। प्रमुख कोमोनको धनिकी प्रसुख सुप्ति हित्स स्वाटनिकी प्रमुख साम्यनकी धनिकी प्रमुख सुप्ति हित्स सुप्ति हित्स साम्यनकी धनिकी प्रमुख सुप्ति हित्स सुप्ति हितस सुप्ति हितस साम्यनकी स्वाटिक स्वाटनिकी स्वाटन

## ६४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

यह पुरुष जैसा प्रभावशाली हितहासकार पा वैसाहा प्रयुद्ध किय थ्रीर उत्साही र्यामक भी था। उसने थ्रपने 'निहनग्यार शो 'नामक हितहासमें राजमन्त्री तथा शोगूनोके उत्थान श्रीर पतनका बहुत सुन्दर सर्जन किया है श्रीर यथास्थान व्यायाकि करके, भारतीय करके और रेशमकिपूर्ण व्यापाक साथ हन राजपासादके द्वारपालों के यलपूर्य के समाद समा पहरण्यी यात सामार के सामने स्पष्टतपा रख दीहै। उसने अपने

'सीकी ' अर्थात् जापानके राजनीतिक इतिहासमें राजवराका आयन्त इतिहास लिखा और सम्राट्की शक्ति के ममागत हासपर रुलानेवाल शब्दीके साथ आँस् यहाये हैं। इन इति हासकारा च विहानीके परिश्रम यथासमय यथेए फलीमृत हुए। उनके हुन्नु श्रमुयायियोने उद्यागक्तमा भीश्रारम्भ क्या। साक्तमा साजान, याशीदा नाराजीतो, गेशा, योकोई हांगोरें

साकुमा साजान, याशीदा नाराजीतो, गेशा, यानोई हीशोरे, श्रीर पादको सायगा, श्रोकुबो, किदो तथा वर्ष श्रम्य देशमण इस उद्यागमें सम्मितिन हुए श्रीर उन्होंने अपने गुरुजनोंके स्माको सत्य पर दिखाया। "सम्राद्दी श्रार जनमनका जो धारामवाह हो रहा या

उसमें शिन्तोधेमें वे वुनक्षधानकी उपधारा और बाकर मिली जिससे यह मदाह द्विगुणित हा गया। विद्याके उद्धार-के साथ धोजिकी तथा अन्य माचीन साहित्यमध्य वही सुदम बालाचानों साथ प्रजाने लो और शिन्ताधर्म पुनरादिर्भृत होने लगा। मृत्री तथा हिराता जेस ममुख पुरर्याने उसका यह लेकर उसके अभ्युर्वमें वडी सही

उपना की। 'शिलोषमंकेअनुसार जापान एव पवित्र भूमि है। रसमें देवताक्रीने सिरआ और हमारे सम्राट् उन्हीं देवताक्रीके पंग्रज हैं। अतपव देवताके समान उनके। मानना श्रीर पूजनी चाहिये।.....उस समय जैसी देशको श्रवसा भी उसमें इस सिद्धान्तने राजनीतिषर क्या प्रभाव डाला होगा यह स्पष्ट ही है। जो सम्राद् प्रत्यत्त देवता हैं, जिनसे ही सब सत्कर्म उत्पन्न होते हैं, जो हमारे यथार्थ सत्ताधीश है श्रीर जो केवल हमारी श्रद्धाके एकमाम श्रविकारी हैं वे इस समय तोक्नाचा शोग्नांकी लोहश्रद्धलासे वाँधे जाकर क्यानोकी राजधानीके पीजरेमें वन्द है। सच्चे शिनतोंई इस श्रन्थाय श्रीर अध्यमेंकी सह नहीं सकते। शोग्नांको उतारकर सम्राद्भी होते राजवादीएर पैठाना चाहिये।"

इस प्रकार पुनःखापनाके पूच सामाजिक तथा राज-नीतिक कान्तिकी दुख शक्तियाँ धीरे धीरे, पर निश्चयक्रपसे सुशित्तितोंके मनके तथार कर रही थीं।

पश्चात् संवत् १६१० में श्रमरीकन सेनापित पेरी संयुक्त-राज्यकी सरकारसे यह पत्र लेकर जापानमें श्राया कि अब हमारा तुम्हारा व्यवहार हुआ करे। यह जहीं जहांज़ी-का एक बड़ा मारी पेड़ा श्रमने साथ लाया था जिलको देवने श्रीर उसके श्रत्याप्रहसे चिकत होनेपर जापानियोंमें यूड़ी राक्षवली पड़ गयी। लोक्नायासरकारके होश उड़ गये श्री उसने समस्त दारिमयोंका हुक्म दिया कि समुद्र किनारेपर अपनी शक्तिकर सेना श्रीर युक्तसामग्री उपस्थित कर हो।

विक्रमीय सेलहर्यासे अठारथी शताज्यीतक ईसाई पाद-रियोंके उपत्रवके कारण जापानियोंका जा उःग्र उठाने पड़े उसका परिणाम यह 'हुआ कि राष्ट्रीय एकान्त ओर सिद्धे ग्रियोंके निवासान्तपर ताहुगावा शासकोको मृत्युक्यने यहा जार दिया और उसके पंशानीने भी उस मतलबको कभी न

सम्पर्क रतानेसे हमारे राष्ट्रके झस्तित्यपर सद्भर श्रान पहेगा इसलिये देशमें उनका रहना बद्दा ही अशुभ है। बुख शान्त हार्लंडनियासा स्यापारियोक्ता देशिमा टापूमॅ रहनेशी आधा दी गयी थी, स्त्रों भी उन्हें बहुत कड़े नियमाना पालन करना पडता था । उन्हें छे।इक्ट किसी मी विदशी मनुष्यकी यह अधिकार नहीं था कि वह जापा नियोम किसी प्रकार भी सम्बन्ध रखे। जापानियोको मी बाहर जाना मना था। यदि कार्द जापानी कहीं जानेका प्रयक्त इरता श्रीर इस प्रयक्षका पता सगता तो उसे वडी भारी सजा दी जाती थी। यह यह जहाज धनाना भी विलक्ष मना था। तोकृपाचा सरकारका आरम्भसे यह सास मतलब रहता था कि सदरामें कोई विदर्श घुसने न पाये श्रीर इस उद्देश्यके पालनमें जया भी शुद्धि न होन पाती थी। संनापति पेरी जगी जहाज़ाँका वेडा लेक्ट पहुँचा। यह सामान जापानियान कभी दका भी न था। दी सी वर्षकी शान्तिमयी निटा तथा श्रस्तएड एवान्तवासने सरकारको बड़े चक्करमें डाल दिया था। शोगूनको कुछ न सुभा कि क्या वर्षे क्या न करें, उसने राजकर्मचारियाका परामर्श करन है लिये बुला भेजा, अमरीकाके पत्रका तात्वर्य दार्गमयाकी कहलया दिया थार क्योताकी सम्राट्समाका लिए। कि अपनी राप दें। अयतक शोगून देशका सब कार्य अपने अधिकारपर किया करते थे भीर सम्राट्समापर भी दुक्म चसाते थे। पर ग्रप बरी कठिन समस्याको सामना करना घडा और उन्होने दार

मिया और सम्राद्वी सम्मति माँगक्ट श्रवनी दुर्वलता व्यक् वी। रारमिथामेंसे पर्ताने और सब सम्रादने भी बद्दी सम्मति दी कि

धिदेशियों को श्रीर विदेशी जहां को श्रपने पास फटकने न दें।
श्रीर शुक्से जो सबने अपने रहनेका दक्ष दिख्तपार किया है
इसीपर इटे रहें। उन्होंने विदेशियों के साथ किसी तरहकी
रियायत करनेका धोर विरोध दिया। इस सम्मतिक दें।
तोक्ष्मावा वंग्रकों जो तीन सुर्य शाखार हुई उन्हों में से एक
शाखाके थे भी थे; परन्तु इस श्रवस्थाम भी इन्होंने सम्राट्य
का पत्त लेकर सम्राट्य मान्यता यदानेपर जोर दिया था।
इन्होंने कहा, "असम्योक्षी यह चाल है कि वे व्यापार करनेके
निमित्त किसी देशमें शुस आते हैं, फिर वहाँ अपना 'धर्म' केति
हैं और फिर चहाँ के लोगेंमें लड़ाई कमड़े लगा देते हैं। इसिल्य
हें और फिर चहाँ के लोगेंमें लड़ाई कमड़े लगा देते हैं। इसिल्य
हें और फिर चहाँ के लोगेंमें लड़ाई कमड़े लगा देते हैं। इसिल्य
हें सी पर्य पहले हमारे पुरपाओंने जो अनुभव प्राप्त किया है

उसके। अपने सामने रखेा, चीनके अफोम-युद्धकी रेशियाका तिरस्कार मत फरा।" इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी ये जो सरकारकी अन्तरक्ष सभाने कर्म्मचारी तथा उच व्यापा-

रे जापानरे समान चीन भी पहते विदेश-सम्पर्कत पूर्व विरोधी था।
चीनके मुम्मिद भारत्याह चीन-सहनी स्थाति मुम्मिद सबद रेट्यर से
दिल्यनानसे लार्ट मैन्टर्न चीनने साथ ध्यापार-सम्पर्भ स्थापित करनेनी
कासा क्षेत्रर चीन-समादके दरवारमें चारे ये। परन्तु करें निराश होकर ही
लीटना पड़ा। ध्यागे चनकर गुहरूनहरें नारण जब चीन बहुत दुवैन हो
चुना तब मूपयालींने थीर पीर व्यापार परने के व्यिभार मिनने लगे।
पर्योगना व्यापार सम्बन्ध स्थापित हुआ। परन्तु खेंग्रेना व्यापार रिशेष
करने क्रामितना था। चीनो इसमें चट्ट्यांना सीम गर्म सीम यह व्यापन
दिन हुना रात चीनुना पड़ने सना। चीनगराकार पहुत वालतक चुन रही
परन्तु तब चीनने चट्ट्यांना ही भन जाने हुप देशा तथ वसने पर

६८ जापानकी राजनीतिक प्रगति रियोसे डच भाषा सोलकर पाश्चात्व सभ्यताको छुद्ध ४००-

नाएँ पाये हुए थे जिन्होंने कि विदेशसम्बन्ध पुनः स्थापित परनेकी सम्मति दी थी। देशिमामें रहनेवाले डच लोगें-के द्वारा सरकारके वड़े बड़े वर्माचारियोंका पाधास देशें-की श्रवस्था मालूम हा जाया करती थी। श्रव ते। सेनापित पेरीका प्रस्यक्त सामना ही हुआ। उन्होंने यह सोचा कि

श्रमरीकाकी धात यदि हम नहीं मानते तो उससे युद्ध करना पहुंगा जिससे देश मिट्टीमें मिल जायगा । उनका कथन यह था, "यदि इम अमरीकर्नाको निकाल देनेकी घेष्टा करेंगे तो हमारे साथ उनकी शत्रता शारम्म हा जायगी श्रीर हमका लड़ना पड़ेगा। यदि इस फेरमें हम पड़ गये ते। यह ऐसा वैसा शत्रु नहीं है जिससे जल्द छुटकारा हो जाय। वे लोग इस वातकी चिन्ता न करेंगे कि क्यतक उन्हें लड़ना होगा ; वे सहस्रों रलपोत लेकर आ पहुँचेंगे, हमारे तटका घेर लेंगे, हमारी नावोंका गिरुहार कर लेंगे, हमारे बन्द्रांके मार्ग बन्द कर देंगे झौर अपने तटकी रहाकी हमारी सारी आशा पर पानी फिर जायगा।" इस प्रकार देशमें दे। दल हो गये रकं व्यापार बन्द कर दो। बसने नहीं माना क्रीर व्यापार बना रहा। सबद १८६६ में चीनी वायसराय महाराय लिनने चीनमहाराजनी साहासे हैरान में इस वक्त जितनी श्रापीन श्रंपेनोर्ने गोहामोमें थी सब छुनि ली झीर इसे नष्ट कर दिया । इस नष्ट की हुई अफीमका मृत्य लगभग १ करोड रुपया बतजाया जाता है। चीनसरकारने जब यह मीति स्वीकार की तब कफीमके व्यापा-, चोती चोती प्रवता व्यापार जाती रहा । इतप चीत-सरकारी व्यापार-सान्यपदी तोड दिया । यही इस चीत-व्यतीय-पुटका र हुना। चीनियानी हार हुई, और उन्हें ६ करोड़ ६० लाझ हपया स्तीकार करना पड़ा और हांच्याक संदेनोके ह्वाले करना पड़ा।

थे—जोइता द्रार्यात् पिदेशी 'ग्रसम्योंकाः निकाल देनेवाला दल, ग्रीर फाइकोकुता त्रर्थात् उनके लिथे मुक्तद्रारनीतिका पत्तपाती दल।

संवत् १६११ में तेकुनावा सरकारने जेव्हतोके घोर विरोध श्रीर चिह्नानेकी कोई परवाह न करके साहसके साथ संयुक्त राज्य, इंग्लिस्तान श्रीर कससे मी सन्धि की। यह एकदम श्रामूल परिवर्तन था—पुरानी राजनीतिक परम्पराका श्रामूल विपरिशाम था। येसा विरुद्ध श्राचरण करके भी वह सरकार यूज जाय, उत्तपर कोई सहुट न श्रावे, यह तो श्रस-म्मय था। सचमुच हो इसी गलतीने तेाकुनावा सरकारका पतन शीवतर कर दिया।

यहाँसे आगे अब सरकारको दे। चिन्ताएँ रहीं—एक ते। अन्दरके भगड़े और दूसरे, विदेशियोंके वसेडे।

यह तो हम पहते ही लिल जुके हैं कि इतिहासकारों, गिर्ताहयों य मार्थीन साहित्यके विद्वानोंमें यह माय यहे ही येगले प्रयक्त हो उठा था कि सम्राट् यथार्थमें सत्ताथीश हों। स्थामायतः ही इस विचारके लोग विदेश-सम्पर्क-पत्तके विवद ये। जब उन्होंने देला कि तोकुगाया सरकारने विना सम्राट्क में च्छानिके विदेशोंसे सिध कर ली तब उन्होंने उसप पह अभियोग लगाया कि इसने सम्राट्का द्रोह किया है। प्रायः दाइमियों और सामुराइयोंको पश्चिम श्रयचा पश्चिमी सम्यवाधी कुछ भी खबर नहीं थी। ये इन 'लाल दाढ़ीवाले अंगलियोंके वारेमें उसी श्रवुभवको जानते ये जो कि २००

१ तेसे प्तानी और रामन लेगा शाचीन समयमें स्वकायेतर जातिमात्रको मर्बर- नेमलो कहा फरते थे वेसे ही जापानमें भी विदेशियों के लिये यही सम्दर्भ प्रकृतिता था।

पर्प पूर्व इनके पूर्व पुरुषोंको ईसाई पादिरोवों ने सहायतासे मात हुन्ना था। इसलिये ग्रेम्यूनवी इस नयी वार्यवाहीका छुद्र भी भतलव उनकी समझमें न श्राया श्रीर उन्होंने उसका वडा तीम मतिवाद किया। ठीक इसके विपरीत उच पिइतो विदेश सम्पर्कती पुन स्थापनाके वहे भारी पदापाती ये। परन्तु वे यह लुस समझते ये कि प्रचलित शासनव्हतिसे स्थादि ग्रासनके बटबार्टकी हासतमें राष्ट्रमा सङ्गठन सुदद्द नहीं हो सकता, इसलिये उन्होंने भी सम्राद्धे प्रत्यक्ष श्रीर बेन्द्रीभूत शासनका एवं प्रहृण किया।

शासनक पद्म अस्तु (क्या)

दत्र साम्राज्यवादियोक असिरिच साम्माम, चीयिक,
तोसा, हिजेन आदि स्थानोक प्रत्त पराम मी दारिमिया लीय
भी सेष्ट्रमाथा सरकारपर यहुत विगड उठे थे। तेष्ट्रमाथा
भीग्नेस इनकी यडी पुरानी अदायत थी। उनके पूर्व पुरव तीयातोमांशासनमें तीद्रमाथाशासनका नींव देनवाल स्थे याख्से मानमयाँदा, पक्षपराकम, पद्मतिष्ठा आदि समी बाता में बडे थे। तीयोतोमीके पतनके उपरान्त अर्थात् दूर्वयास्के पड्यक्यसे तीयातोमीके पतनके उपरान्त अर्थात् दूर्वयास्के पड्यक्यसे तीयातोमीका पतनके उपरान्त अर्थात् दूर्वयास्के पड्यक्यसे तीयातोमीका पतनके उपरान्त अर्थात् दूर्वयास्के पड्यक्यसे हिस्सा तीह्यमां अधिवत्य स्वीकार कर तिया थापरयपार्थमें हृदयसे ये कमी तीलुगावाशास्तक अर्थान न हुए। इनकी रियासते राजधानांस यहुत पूर्व और राज स्तत्यास आत्मके वारख शायून उन्हें कभी अपनी हुक्मतमें गर्दी ला सके।

जब इन क्षांगाने देखा कि तोतुगावा सरकारकी दुर्वसता १ जिन जावानियान दच व्याचारियाक सहजारसे दचगाया सीयकर

१ जिन जावानियान स्व व्यापारियाक सहत्राससे स्वमाया सीयकर पाथारम सम्प्रतहका पाठ पदा था हुन्हें दुध पविद्रत बहा जाता था। प्रकट हुई और वैदेशिक नीतिसे उसके अनेक शत्रु हो गये हैं
तव उन्होंने अपनी शत्रुता भी बड़े ज़ोरके साथ आरम्भ कर
दी।कभी वे जोरतो अर्थात् विदेश-सम्पर्क-विरोधियोंका पद्म
प्रहण करते और कभी साम्राज्यवादियोंका साथ देते, और
प्रत्येक अच्छे या बुरे अयसर व उपायका उपयोग करके शेग्यनाईको मिटानेपर कमर कसे हुए थे। इसी मतलबर्ध सासुमा व चाश्रिउके दादमियोंन सम्राङ्की राजसमाको इस बातके लिये उभारा कि यह ताहुगावाक शासनमें इस्तदेश करे, और स्वयं ऐसा आचरण आरम्भ किया माना ताहुगावा सरकार कोई चीज़ ही नहीं है।

देकर ये लोग वारंवार विदेशियोंको तंग करते और विदेशी जहाज़ींगर आक्रमण करते थे। इससे सन्ध्यव्य राष्ट्रों और तेए जाक्रमण करते थे। इससे सन्ध्यव्य राष्ट्रों और तेए जाम्मण करते थे। इससे सन्ध्यव्य राष्ट्रों और तेए जाम स्वाप्त के सिक्त था। कि इतने ही में, तये नये का अप विद्युव्य प्रदास हो मोका था। इससे सरकार पेसे वक्त में पड़ गयी कि कहने ही यात नहीं। इससे सरकार पेसे वक्त में पड़ गयी कि कहने ही यात नहीं। एक और से विदेशीय शक्तियोंने तेए जाया सरकार की भीतरी विपत्तियोंको न समझते हुए सरकार पर बुद्ध द्वार डाला, हरजाने की यही यही रकमें माँगी और कपरसे सन्ध्यात अधिकारों की रहा करने के लिये सम्भात ताकी दें। इसरी ओर से विदेशीय राष्ट्रों विदेश सम्बन्ध विदेश सम्बन्ध तिये विदेश सम्बन्ध विदेश सम्बन्ध विदेश सम्बन्ध विदेश स्वर्थ की तिने विदेश सम्बन्ध विदेशीय राष्ट्रों विदेश सम्बन्ध विदेश सम्बन्ध विदेश सम्बन्ध विदेश सम्बन्ध विदेश सम्बन्ध स्वर्थ सम्बन्ध स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ सम्बन्ध स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ सम्बन्ध स्वर्थ स्वर्थ सम्बन्ध स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ सम्बन्ध स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्

दम द्या गया । जय मैत्री और ब्यापारकी सन्धिके त्रजुसार कार्य द्वेनि सगा तय यह भी जयदेंस्ती द्वाने सगी कि जापानी चसनसार सिकों के भावसे ही विदेशी सिक्के भी जापानमें जला करें। जापानों सिक्कों में पहिस्सा सोना और पक हिस्सा नांदी यी- और विदेशी सिक्कों में १५ हिस्सा सोना और पक हिस्सा नांदी यी । जर यह जर्म स्ति आरम हुर्न तब यह भय होने लगा कि अब देशसे सम् १५ हिस्सा सोना और पक हिस्सा नांदी थी । जर यह जर्म स्ति आरम हुर्न तब यह भय होने लगा कि अब देशसे सम् १५ हिस्सा से नांदी का नार्थिक सहस्ता मिलार करने हे लिये पेसे हिसाबसे नांदी का नया सिक्का तैय्यार कराया जिससे लेनदेनमें अकात न हो। पर सरकार के सिक्का हलवाने की देर यी कि सिध्य बर्ग राष्ट्र पक साथ विगड उठे और कहने लगे कि यह तो सिम्यका मर्यांदा मक्त की जा रही है। हसी प्रवार, और भी कई होटी बडी पितार योंका सामना तो कुगावासरकार के करना पडा और विदेश सम्पर्भक परम्मक स्ति अवस्ति सुक्त ने वी के साथ योंते। यहाँ नक कि शोग्नकों आँखें खुल गयों और उन्होंने विदेश सम्पर्भका नतीं जा अपनी अवांवों देख लिया।

विवद्य सम्प्रकर्ता नताजा श्रपना आखा देख लिया ।

इस प्रकार ऐसे विजित समपर्मे तो दुर्गावा स्वरातः
क्रेंगरसे संक्टोंसे गिर गयां—चाहरसे विदेशी शकियांने द्वा
रखा था, अन्वरसे विदेश सम्पर्क विदोशियोंके उपद्रव, समाद्समाके इस्तसेप, वाइमियोंके परस्पर मतमेद और कार्यविदोध, विमाजिन शासनको पद्धित तथा पिक्रमी दा[मियोंकी
श्रप्तान नाकों दम कर दिया था, यहाँतक कि ऐसी किंवन
समस्याओं व विपत्तियोंका सामना करनेमें सरकार असमर्थ
हो गयो।

सवत् १६२४ में झपने पदका इस्तीफ़ा देने हुए शोगूनने सम्राद् सभाको यह पथ तिस्रा—

" जिन जिन परिवर्तनोंसे हो कर साम्राज्य ग्राज इस अवस्थाका माप्त हुथा है उन्हें एक बार पीड़े फिर कर देखने- से पता लगता है कि सम्राट्की सत्ता तील हो चुकतेपर मंत्रीके हाथमें सब सत्ता आ गयी और होगेन और हैजीके युद्धांसे शासनसत्ता सैनिकवर्गके हाथमें आयी। मेरे पूर्व पुरुपपर सम्राट्का जैसा विश्वास श्रीर दयाभाव था उससे पहले वह किसीका भी प्राप्त नहीं हुआ था। दो सा वर्षसे भी अधिक काल बीत गया कि उन्होंके वंशज आजतक एक-के याद एक आकर शासनकार्य निवाह रहे हैं। इस समय उसी कार्यको में भी कर रहा हूँ पर सर्वत्र ही ग्रशान्तिके चिह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यड़ी लजाके साथ में इस यातको स्वीकार करता हूँ कि यह सबमेरी ही श्रयोग्यता श्रीर श्चसमर्थताका दोप है। इसके साथ हो श्रव हमारा विदेशोंके साध सम्बन्ध दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है जिससे हमारी विदेशनीतिका कार्य तयतक सन्तोपजनक न हो सकेगा जयतक कि उसे एक ऐसे केन्द्रसे गति न मिले जहाँ कि देशकी समस्त शक्तियाँ केन्द्रीमृत हो। इसिलये हमारा यह चित्रवास है कि यदि चर्तमान राज्यपद्धतिको बदलकर सम्राट्-समाके हार्थोर्मे ही सव शासनसत्ता आ जाय और साम्राज्यके सब कार्य 'राष्ट्रकी बहुधा प्रतीत निष्यत्त सम्मति'-से सम्राट्-समाही किया करे और हम सब देशकी रत्ताके लिये सय भेरमाय भूलकर एक हा जायँ तो यह निश्चय है कि इमारा राष्ट्रभी संसारके श्रन्य राष्ट्रींके समकत्त हा जायगा।

"यही हमारी झान्तरिक रच्छा है और देशके प्रति अपना कर्चन्य सोचकर इसे हम प्रकट करते हैं। पर इस सम्बन्धमें यदि सम्राट्-सभाका कुछ दूसरा ही विचार हो तो हमारी प्रापेना है कि वह उस विचारको स्पष्टही प्रकट करनेकी छ्या

#### जापानकी राजनीतिक प्रगति 98

तोक्कगावासरकारके अन्तिम दिनोंकी कुछ छोर वार्त उस बातचीतसे माल्म है। सकती हैं जो शोगनसे वृदिश राजदृत सर हरी पाम स श्रीर फरांसिसी राजदृत महाशय लियन राचिसके मिलनेपर इस अवसरपर हुई हैं। संयुक राज्यके राजनीतिक पत्रव्यवहारसे यह यात पीछे प्रकट हुई कि शोगूनने कहा था-

"विगत बसन्तमें ही मैं इस बातका समक चुका था कि जवतक सम्राट् श्रीर मेरे वीच शासनकार्य यटा हुन्ना

है तबत्क देशका शासन डोक तरहसे नहीं हो सकता। देशके दे। केन्द्र है। गये थे जहाँसे परस्पर विरोधी आहार्य धोषित होती थीं । उदाहरलुके तौरपर मैंने इसकी चर्चा की कि विदेशियों ने लिये हिन्नागा श्रीर श्रासाका ये दे। स्थान<sup>र</sup> १ विदेशियोवे लिये जापानके जो नगर ब्यापारार्थ सुले रखे गये थे बरहे 'सन्धि-नगरण कहा जाता था। पहले ता केंग्रल नागा बरदर ही चीनिया और दचेक लिये खुला था और इन दच और चीना व्यापारियाना शापानियोसे दनकर रहना पडताथा। बादना सबत १६१०में ग्रमरीन सी कमायदर पेरी आया, जापानियासे व्यापार करनेवेलिये बन्दर मेंगाकर लीट यया ग्रीर फिर १६११ में ग्राकर दसने श्रमरीकानी ग्रीरसे जापानके साथ ऐसी सन्धि को जिससे अमरीकारे लिये शिमादा और हाराहितो ये दो स्थान सन्यि नगर हो गये। तब श्रीर श्रीर देशवालेभी श्रावे लगे श्रीर श्रवन सन्धि नगर कायम करने लगे। ऋषेजाके थिय कामासाकी और हाकादितो गुना। इसके बाद,श्रमरीकावालोंने भी नाग साथीमें प्रकेश लाम किया। इसी प्रकार रूसी और दच लोगोंने भी स्थान पाये। एक एक करके १६ शब्योहे साथ जापानको भ्यापार सन्धि करनी पडी श्रीर श्रपना गृहद्वार स्रोल देना पड़ा। इस सन्थिमें जापानके इकमें यहुत ही मुरी शर्ति थीं जिनका तिक यथास्थान

किया नायगा। जापानी यह सच देखकर सोगनपर विगड़ उठे थे। क्यांकि इसीने यह जैका खगाया था।

खुले रखनेफे वारेमें मेरे विचारसे तेा सन्धिकी शर्तीपर पूरा श्रमल करना इर हालतमें वाजिय था परन्तु इस वात-के लिये सम्राट्की सम्मति वहुत रा पीटकर मिली सा भी

उनकी इच्छासे नहीं। इसिलये मैंने देशके हितके लिये सम्राट्को स्चना दे दी कि में शासनकार्यसे अलग हाता हूँ

इस ज़्यालसे कि आगे किस प्रकार और किसके द्वारा शासन हो यह ते करनेके लिये दारमियोंकी सभा निमन्त्रित की जायगी। ऐसा करनेमें मैंने अपने खार्थ और परम्परागत सत्ताको देशहितपर न्येाछावर कर दिया । "इस देशमें एक भी मनुष्य पेसा नहीं है कि जिसे

इस यातका सन्देह हो कि जापानके सम्राट् कीन हैं। सम्राट्ही सम्राट्हें। में अपने शासनारम्भसेही भावी शासनसत्ताके सम्यन्धमें राष्ट्रको इच्छा जाननेका प्रयत करता था। यदि राष्ट्र यही निर्णय करे कि मैं श्रतग हो जाऊँ ते। अपने देशकी भलाईके विचारसे में उसकी इच्छाका पालन

करनेका तैयार हैं। "मेरा और कुछ भी मतलय नहीं है, जो कुछ है सो यही

कि, अपने देश और देशभाइयोंके प्रति सच्चे प्रेमके कारण पूर्वपरम्परासे जो शासनसत्ता मुक्ते प्राप्त हुई थी उससे मैं पृथक् हुझा, श्रीर यह कह सुनकर कि मैं साम्राज्यके समस्त क्रमीर उमरावाको निष्पत्त भावसे इस प्रश्नकी चर्चा करनेके लिये निमन्त्रित करूँगा और यहुमतको स्रोकार कर राष्ट्रीय म्पयस्थाके सुधारका निश्चय करूँगा-यह कह नुनकर मैंने सम्राट्-सभापर सब बातें छाड़ दी।"

संवत् १६२४ में शोगूनका त्यागपत्र सीरात हुआ श्रीर इयेयास् द्वारा संस्थापित ताकुगावासरकारके ढाई सी वर्ष शासनकालके उपरान्त तथा यारोतामा द्वारा सैनिन्धर्गके श्राधिपत्यक्षी नीव पद्मी उसके साढ़े हु सौ वर्ष बाद किर साम्राज्यका शासन स्वयं सम्राट्के हाथमें आ गया।

परन्तु इस पुनरभ्युद्यके उपवालके समय देशमें पडा गडवड मच रहा था। एक समालाचक लिखता है, "वाङ्क ( तोङ्गावासरकार ) उठा दी गयी ग्रीर सम्राट्सत्ता की पुन स्थापना हुई, परन्तु इस पुनः स्थापित सरकार का देशके भाषी उद्योगके सम्यन्धमें कोई निश्चित कार्य-वस नहीं था, विदेशोंके प्रथके सम्बन्धमें इछ भी योजना सोची नहीं गयी थी श्रोर यही प्रश्न क्यों हैं श्रारमाहीसे साम्राज्यके लिये सबसे महत्त्वका प्रश्न हो रहा था। घव मां साम्राज्यवादिया तथा शोगूनविरोधियोषी धनकी ज्वाला उनके घघवते हुए हृदयोंको अन्दरही अन्दर भस्म कर रही थी पर उनमें एक भी मनुष्य इस योग्य न निकला जो सा म्राज्यको सखएडम् एक करने तथा देशकी साधीनताकी स्थिर रखनेवाली कोई योजना उपस्थित करता। शोग्नके त्यागपत्रमें लिखा था वि, यदि 'राष्ट्रकी बहुधा प्रतीत निष्पत्त सम्मतिके अनुसार सम्राट्समा द्वारा राज्यका शासन हो स्रोत हम सब अना करणस एक हा कर देश शिरहा कर तो यह निश्चय है कि साम्राज्य ससारके राष्ट्रीकी पक्तिमें घेटने योग्य हो सकेगा।" परन्तु शोक ! इन्हीं शन्दों से प्रकट हो रहा है कि उस समय राज्यमें कैसा अन्धेर मच रहा था।

रै क्यो सदत्यरका नाम है। क्यो सबद्रक छुठे युर्पे अमरीकन सेना पति पेरी जापानमें आया था।

परन्तु इस अन्धकारके होते हुए भी पुनःस्वापनाका महत्त्व प्रत्येक मनुष्यके श्रन्तः करणपर स्पष्टतया श्रद्धित था। शोगनके त्यागपत्रसे तथा उन्होंने जो बात कुछ विदेशी प्रतिनिधियोंसे कहीं हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस राजनीतिक श्रवसान्तरका कारण क्या हुश्रा । यह मालूम होता है कि जोइता, काइकोकुतो, साम्राज्यवादी, सैनिकसत्ता-विरोधी श्रीर स्वयं सैनिकवर्गके प्रायः प्रत्येक व्यक्तिको राष्ट्रीय पकीकरणकी अत्यायश्यकता प्रतीत हो चुकी थी परन्तु इस-की पृतिके साधनोंके सम्बन्धमें बड़ा ही मतभेद था ; क्या-कि उनके सार्थ, विचार और समाव भिन्न भिन्न थे। परन्तु मतभेदको भूलकर राष्ट्रीय एकीकरणको सब लोगाँने श्रपनी श्रपनी दृष्टिका केन्द्र बनाया था । यह सच है कि शास-नसुधारसम्बन्धी कोई कार्यक्रम निश्चित कर सामने रखना उस घवराहटके समय किसीसे भी न वन पड़ा-पर वे इदयसे इस वातका चाहते थे कि किसी न किसी तरह राट्र एक हो जाय और उसपर सम्राट्का प्रत्यत्त शासन हो। शासनसङ्गठनकी पद्धति ये अपनेही देशके इतिहासम

शासनसङ्ग्वनका पद्धात य अपनद्दा दशक दातदासम हुँदन लगे और यद शासनपद्धात उन्होंने सीकार को जो कि ताल्जुकेदारोंके शासनके पूर्व देशमें भ्वास्तित भी और जिस शासनमें राष्ट्र एकजीव था। यह शासन सम्राद्का प्रत्यक्षशासन था। उसीके अञ्चसार नयी शासनपद्धाति ययातया निर्माण की गयी। शासक-मपडल में पुरुष सर्व संप्राद् पनाये गये जो कि उस समय १५ यर्पके एक यालक थे। उन्हें मन्त्रण देनेके लिये एक मन्त्रिमपडल बना जिसमें एक प्रधान मन्त्री (जो कि राजयंशमेंसे शुन लिये गये थे), एक सद्दायरुप्यान मन्त्री और सात अन्य मन्त्री अर्थात् धर्ममन्त्री, सराष्ट्रसचिय, परराष्ट्रसचिव, त्रयंमत्री, सेना-सचिव, न्यायमन्त्री तथा कानूनसचिय नियुक्त किये गये। इस मन्त्रिमण्डल्लंडी सहाप्रताके लिये भी दि परामण्डत्-ताश्चांडी एक सभा बनायी गयी जिसका दर्जा मन्त्रमण्डलर्से नीचा हानेपर मी उसमें हर नदके सुचार-पत्तपातियांडा समावेण हुआ या श्रीर उस समयने नची वर्नव्यपरायन्त्र तथा प्रमावणासी लेकिनेता उसमें सिम्मालत थे।

इस प्रकार नये शास्त्रक्रमण्डल था सरकारने शास्त्रकर्म परना आरम्भ किया। पर यह वात यहाँ ध्यानमें रस्ती बाहिये कि उस समय सरकारकी आयका केंग्र स्थायी तथा विशेष साधन नहीं था, समार्की भूमिसे जो आय होती थी। यही थी। अब भी देशमें अर्थेसाथीन ताल्लुक्डेरोरोंका वशी ववायी रियासतें कल रही थी। इसलिय गिजिओ (भिन-मण्डल) तथा सामयी आर्थात् परामर्श्वामी ममाने मिलकर यह विचार किया कि, "यदीव राजांश्वामें हाथमें अन्न शास्त्रसत्ता आगयी है तथापि शास्त्रव्यक्षे लिये उसके पास आयका वर्षेद्र साधन नहीं के और इसलिये तेषुगाना तथा अस्य ताल्लुक्डेंदार अरानेतंस करवा चस्त्र सरना चाहिये।" और यही विचार स्थिर हुआ।

द्धा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जिस सरवारने तेत्र माधाने प्रधिकार छीननर शोगनपदकी नष्ट कर दिया

१ यह एक ध्यानमं रहाने याग्य जात है कि छन्नप्रधानमं प्रधान स्थान धर्ममन्त्रीको दिया गया है।

र गिनिको क्यांत् मिन्त्रमण्डकता यह नामें था कि राज्यती सर बातेष्यर वे विचार कर सालाई या प्रधान मन्त्रीती सलाई दें और सानेथे का यह बाम था कि वह मन्त्रियोंकी सहायता-सहकारिता विचा करें।

श्रीर जो श्रन्य ताल्लुकेदारचंशीकी भी यही गति करनेवाली थी उस सरकारके खजानेमें तेकुगावा या अन्य लोग वर्षो रुपया भरें ? इन सब लागोंने मिलकर शखने बलसे नये शासकमण्डल और उसके फेन्ट्र राजसभाका ही क्यां नहीं द्यादिया ? यदि वे चाहते ता उनके लिये ऐसा करना उस समय कुछ भी कटिन न था। यह एक यड़ीही विचित्र वात है कि शोगन और दाइमियो लोग अपने प्रचुर धन और अस्र-शुस्रसे जो काम नहीं कर सके वह काम नयी सरकारने कर डाला जिसके पास न धन था, न फौज थी और न जंगी अहाज ही थे। खर्य शागून केकीने विदेशोंके प्रतिनिधियोंसे कहा था कि, सम्राट्की सार्वभाम सत्तामें किसीकी सन्देह नहीं है। यदि सम्राट्के प्रति यह श्रद्धा न होती ते। इस शान्तिके साथ यह महान राजनीतिक परिवर्तन भी कदापि न होने पाता और न नयी सरकार वह काम कर पाती जिसे शे।ग्न और दाइमियो करनेमें असमर्थ हुए; इतना ही नहीं प्रत्युत यदि सम्राट्की पुनःस्थापनाके पत्तपाठी नेताओंने यह न जाना होना कि जापानको परचक्रका भय है और उस परचक्रमें जापानकी खाधीनता हरण होनेवाली है श्रीर यदि जापानी लाग एकही विचार, एक ही आचार और एक ही परम्पराके एकजातीय लाग न हाते तो ऐसा ग्रामृल सुधार, राष्ट्रके पुनःस्थापनके कपमें पेसा एकीकरण इतने थोड़े समयमें ऐसी शान्तिके साथ होता कदापि सम्मय न हाता।

अय इमें यह देखना चाहिये कि पुनः स्थापनाके उपरान्त कैसे फैसे एक एक महत्त्वके सुधार जापानमें होने लगे।

नपे शासकमण्डलको सुधारवादी नेमाझाँने सम्राट्समा-

=0 में बैठकर श्रपना कार्य श्रारम्भ किया । सबसे पहले उन्होने दर-बारकी पुरानी और भद्दी रीतियोको उठा दिया। द्रात तया षशुपरस्परासे प्राप्त एकान्तवास तथा अवर्माएयतारी इन्होंने दूर कर दिया, ये नयी वात, नये विचार द्वार नये

काम सोचने लगे श्रार होटे बडेका झ्याल न कर हर श्रेणीके योग्य तथा विद्वान पुरुपाँका धुलाकर उनसे परामर्श लेने लगे।

पुरानी लक्कीरके फक्कीर जापान-दरवारके लिये यह विलक्कत एक नयी बात थी। श्रवतक प्राचीन परम्परा श्रोर रीतिनीति से जापानका राजदरबार इस तरह वंधा हुआ था जैसे

क्रस्थिस मास । इस श्राक्स्मिक श्रीर श्रामृत परिवर्तनकी देखकर जापानी लोग आश्चर्यचिकत है। गये और इस पुन-स्रापनाको वे 'इशिन' अर्थात् 'चमत्कार' कहने लगे।

इसके उपरान्त सरकारने विदयसम्बन्धके प्रश्नपर दृष्टि डाली । इस प्रश्नका बहुत शीघ्र इस हो जाना बहुत ही आय

श्यक था। अपतक सम्राट्समाना व्यवहार विदेशसम्पर्कते सर्वथा विरद्ध रहता स्राया था। चास्तवमें जाहता स्रघीत्

सम्पर्विरोधियोने तोकुगावासरकारको मेट देनेको चेष्टा इसी आशासे की थी कि जय सम्राट् ऋधिकारारुढ होंगे ते। समस्त राष्ट्रके सयुक्त उद्योगसे ये विदेशी 'वहशी'

निकाल बाहर किये जायंगे। अवतक चिदेशसम्पर्कविरोध की आग कहीं कहीं धधक रही थी और लाग वसी उत्सुकता से यह देख रहे थे वि देखें, ग्रय सरकार विदेशियासे क्या ब्ययहार करती है।

प्रचिजन, तासा, चािराउ, सत्तुमा, हिजन श्रीर आशीके घडे यहे दारमियाने विदेशसम्पर्कनीतिके सम्यन्धमें सरकारके पास पर भेमोरियन (आवेदनपत्र) भेजा। उस

लिला था कि "इस समय सरकारके सामने जो जो काम महत्वके हैं उनमें हमारी रायमें सबसे महत्त्वका काम यह है कि
सरकार चिदेशसम्पर्कके सम्बन्धमें अपनी नीति स्पष्टतया
प्रकट कर दे !...अवतक साम्राज्य ग्रम्य देशोंसे अलग रहि
है श्लीर उसे संसारकी गतिका कुछ भी परिचय नहीं है । हम
लोगोंका केवल यही उद्देश्य रहा कि किसी मंभटमें न पड़ाना
पड़े । परन्तु इस तरह हम लोग दिन दिन अवनत होते जा
रहे हें और यह भय होता है कि यदि हमारी यही गति रही
तो पक दिन हमें विदेशी शासनके खुरमें अपनी गईन देनी
पड़ेगी । हमारी प्रार्थेना है कि समार्ट्सभाके कर्तव्यपरायण
पुरुष ग्राँखें बोलकर इस विपयपर विचार करें और अपने
मानहत लोगोंस अनन्यमन होकर मिले जिसमें कि विदेशिथोंमें जो जो गुण हों उनके प्रहण्से हमारी शृटियाँ दूर हों
श्रीर हमारा राज्य युग युग वता रहे।"

श्रनमं दरवारने एक श्रनुष्टानपत्र निकाला श्रीर यह
प्रकट किया कि हम लोग जो चाहते थे वह तोङ्गावा-सरकारकी गलगोंके कारण कुछ भी न हो सका। श्रव तो दशाही
विलक्ष्त यदल गयी है श्रीर श्रव सिवाय इसके कि विदेशी
गर्हों हम भीती श्रीर शान्तिको सन्यि करें, श्रीर कीर्र उपाय
नहीं रहा भीर इसलिये क्या छोटे श्रीर क्या यड़े समस्त जापानियोंको चाहिये कि विदेशियोंको जो श्रिथकार दिये गये हैं
उनकी मर्यादा स्वीकार करें। इसी समय सम्राद्गे विदेशोंसे
अपने हार्दिक भीत्रायक उन्हें विश्वास दिलानके लिये त्यात्री
सकट करनेके लिये विदेशोंके प्रतिनिधियोंसे दरपारमें
क्रिय सरकारकी विदेशोंके प्रतिनिधियोंसे दरपारमें
नेंट की। यह घटना संवत् १६२५ में हुर्र श्रीर जापान

## द्र२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

बरमासं जापानियों से समपर क्या प्रभाव पडा । इस समाचारके चारा श्रीर पैजतेही कि 'लाल दाडो गाल बहायि याँसे' आज हमारे सम्राङ्ने द्रवारमें भेंट को है, समस्त विदेशसम्बर्ग विरोधियान श्रपनी सारी श्रायाश्रीको परित्यात कर दिया। इस प्रकार जिस समस्याकी पूर्ति करनेमें तोकु गावासरकारके नामों दम आ गया था उस समस्याकी सहाके लिये पूर्ति हा गयी। सुधारवादा नेताश्राने इसके उपरान्त दुसरा काम यह क्या कि राजधानीको पुरानी राजधानी क्याताले हटाकर शाम्बरी राजधानी येहा (आधुनिक तोकिश्रा) में स्थापिठ किया। पैसा वरनेमें मतलव यह था कि क्यातीमें परस्परासे जो बुराहर्यां प्रचलित हा गयो थी उनसे हरवारका हुटकार

साम्राज्यको उस प्राचीन राजधानीमें वडी भारी खलवली पड गर्या । यह कहनेकी श्रावश्यकता नहीं है कि इस

हा ब्रीर अपनक लोगोंका जो यह एक ब्याम च्याल ब्या कि हमारे देशम दो राजधानियाँ है, एक न्यातोमें जो नाम मात्र की राजधानी हैं और दूसरी येदोमें जहासे वास्तविक शास होता है, यह प्याल विलहुनाही जाता रहे। इस प्रम्थक मात्र कुछ दियोग हुआ। देशवार्थक छुछ लोग और प्राचीन राजधानीके नागरिक इसके प्रतिकृत थे। फिर मो, जो निक्षम हो खुका था उसे कार्यमें परिशत करनेमें हुछ भी विलम्भ न लगा।

राजधानी बदलनेके बुख ही पूर्व एक वडी भारी घटना है। गयी। इस घटनापर लोगोंडा उतना ध्यान नहीं गया जितना कि नयी सरकारने अन्य नये सुधारीपर, पर उसका जा परिणाम हुआ है उससे उसे आधुनिक जापानके रितहाम ही एक ब्रत्यन्त महत्त्वकी घटना समक्षना चाहिये । सम्रादने शप्य लेकर उस सिद्धान्तपञ्चकको घोषित किया जिसपर कि नवप्रस्थापित सरकारने शासनकार्य करना निश्चय किया था। सम्राट्की यही घोपणा वादको 'सिद्धान्तपञ्चकका शपथ-पत्र । के नामसे प्रसिद्ध हुई । इस शपथपत्रने जापानके इति-हासमें वही काम किया है, जो इंग्लैंडके इतिहासमें मैग्ना-चार्टाने । घोपणाका सारांश यह है--

१. विस्तुतप्रदेशसे निर्वाचित सदस्योकी एक सभा स्थापित को जायगी श्रीर राष्ट्रकी सब बात पचपातरहित चहसके अनन्तर निश्चित होगी।

२. राष्ट्रकीशासनसम्बन्धी सब वाते शासक और शासित दोनोंके सहकारी उद्योगसे की जायँगी।

३. सव लोगोंको-राजकर्मचारी, सैनिक तथा श्रन्य सभीको-विधिसङ्गत इच्छाश्रोंके पूर्ण हानेकी श्राशा दिलाकर उन्हें सुस्त थार यसन्तुष्ट होनेसे रोकना होगा।

थ. वे पुराने रियाज जो विलकुल वाहियात (भ्रष्ट) हैं, होड़ दिये जायँगे श्रीर सब काम न्याय श्रीर सचाईसे किये जायँगे ।

५. शान श्रीर पाण्डित्य संसारभरसे प्रहुण करना द्देगा, और इस प्रकारसे साम्राज्यकी नींव का सुदद करना होगा।

सिद्धान्तपञ्चकके प्रथम सिद्धान्तके अनुसार संयत १६२६में केगिशो नामकी सभा स्थापित की गयी। इसरे समाम प्रायः देशके ताल्लुकेदार लोग थे। इस समाका उद्देश्य यह था कि राष्ट्रके विचार और शासनकत्तां लागोंकी सम्मति मानुम हो। इस सभाके अधियेशनमें कई महत्त्व.

के सुधार सुचित किये गये। यथा मूमिकर ब्रीर कर्ज पर रयाजकी निश्चित दर को दूर करना, अन्यज जातिविशेषको । 'पता' कहनेकी मनाही, और प्राणद्वउकी नियमित कर देने-वाले एक कानूनका बनाया जाना इत्यादि ये सद प्रस्ताव ग्रत्यन्त महत्त्वकेथे और इनसे जापानके सामाजिक श्राचारविचार में यहा भारी परिवर्तन ग्रवश्यम्भावी था । उदाहरणार्य, दो तलवार वाँधकर चलना, सामुराहयोका एक विशेष श्रिधिकार था । किसान, कारीगर या सीदागर से उनकी पार्थन्य इसी श्रधिकार से प्रतीत होती थी। सामुरायोकी ही यह एक विशेष मर्यादा थी। देस प्रधा की उठाने,

मामुराइयोकी मत्यद्व शातमा ही समभी जाती थी। सामुराइयोकी दो तलगार बाँपनेका अधिकार था। एक तलकार बड़ी श्रीर एक इसमें झोटी होती थी। बडी तलवार इसलिये कि इससे वह राष्ट्रका महार करें। होटी तलवार्षी यह मतलब था कि यदि उसके गीरवपर किसी प्रकारका कलकू लगा चौर किसी टपायसे यह मिट न सका ता दृष्ट कृपायसे वह अपना जीवन समाप्त बर दे ।

१ एनाया 'ऋत्यन' का भगडा श्रभी ते नहीं हुआ है। बुद्ध लोगींका कहना है कि से लोग जापानमें ताल्लुनेदार-शासन प्रद्वतिकी नीव दालनेवाल वारीनोमित्रे दासापुत्र है। तुझ सोग यह वहते हैं कि १६ वा रातान्दीरें अन्तर्में जापानके नेपीजियन हिदेवाशीने वेशियामें एक सेना भेनी घी वा सेना कोरियासे जिन वैदियोको एकडवर ल श्रायो उन्होको सन्तान व पता लोग है। श्रीर पुछ लोग यह भी कहते है कि बीद्रधमके प्रचार पारिष्वप एक महापाप समक्ताजाने लगा, चत्रपव जो लोग पशुवधारि च्यापार करते थे उनकी यह एक चलता जाति ही बन गयी। एता स्रोग ऐसे ही काम याने पशुरुष करना, चमडा कमाना, जूते वनाना, कब खोदना, मुद्दें गाड़ना ऐसे याम किया घरते थे। २ ताल्लुकेहारोके शासनकालमें तलबारकी यह मर्यादा थी कि वर

श्रीर अन्यज जातिका कलिंद्रित नाम एता उड़ानेके प्रस्तायोंका तालपं यह था कि समाजल भेणियशेपकी प्रधानताका लेग श्रीर समाजकी वर्णव्यवस्थाका नाश हो जाय । केमिशोमें इन विषयोंकी वर्जा तो हुई परन्तु आक्षर्य इस वातका है कि इस चर्चासे समासदोंको दिलचस्पीन हुई क्योंकि पक तो लेग इस चर्चाके योग्य नहीं थे और दूसरे कालकी गतिको कौन रोक सकता है इस तरह समा हुई न हुई सब वरायर हुआ और संवत् १६२० में समा स्थानत की गयो और अन्तम संवद् १६२० में समा हो उड़ाद्वांगयी। पर समाम जिन जिन सुधारोंकी चर्चा हुई थी, सरकारने आगे चलकर वे सब सुधार कार्यमें परिणत कर दिये।

इधर सरकार शासनसम्बन्धी नाना प्रकारके सुधार करनेमें लगो हुई थी श्रोर उधर ईशान (पूर्वोत्तर) प्रान्तों ने युड़ा असन्तेष और गड़यड़ मच रहा था। पूर्वके कुछ दारिमयोंने तो पुनःस्थापनाका महत्त्वदों नहीं समक्रा, क्योंकि ने साफ़ साफ़ यह दंख रहे थे कि कुछ दरवारी और पश्चिमके कुछ दारिमयों मिलकर सब राजकाज चला रहे हैं। पूर्वोद्यामयोंने विशेषतः कुषाना और पहजुके दारिमयोंने यह समक्रा कि सस्तुमा, चोशिक, आको, हिज़न व इचीज़नके दारिमयोंने यालक सम्राट्का पट्टी पढ़ा दी है और स्थय राज्यका उपयोग कर रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने पहच्युत शेष्मक का अभीग कर रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने पहच्युत शेष्मक कारका प्राप्त करनेके लिये उमारना आरम किया। परिणाम यह दुखा कि सम्राट्का श्रोर तोकुमाया सान्दानके थीच लड़ाई लिड़ गयी। सम्राट्का श्रोरसे पश्चिमी दारिमयोंके उजनायक स्थांत् सामुर्यारे लोग थे और तोकुमावाकी श्रीरसे उपनायक स्थांत् सामुर्यारे लोग थे और तोकुमावाकी श्रीरसे उसके अनन्य सार्थी लोग थे। भयद्वर

रतपात बारम्म हुबा बीर पश्चिमी नथा पूर्वी दारमियाँके बोच जो पुरानी चदावतथी वह भी इस मैक्तिपर भइक उठी। परन्तु यहुत थोडेही समयमें पूर्वीय सेनाग्राहा वारपार हार वर सम्राद्की शरण लेनी पडी।

सबत् १६२६ के मध्यमागमें देशमें श्रारते हैं। एतक

शान्ति स्थापित है। गयी। नवीन सरकारका द्वद्या बेठ नया । पर कुछ ही समय बाद एक और सङ्गट उपस्थित हुआ जिसे सुधारवादी नेताआको हर हालतम दुरही कर दना चाहिये था क्योंकि एसा किय बिना उनका उद्देश्यही सफल न होता। वह सङ्कर यह था कि सरकारको अब ताल्ल हैंदारी ही उटा देनी थी क्योंबि इसके विना राष्ट्रीय एकीकरण असम्भव था। सम्राटकी पुन स्थापनाका मतलब ही यहाँ धर बद्यपि द्यारम्भमें यह वात दिसीको सुभी नहीं थी। पर्रत द्वाव उन्होंने स्पष्ट ही देख लिया कि जवतक एक एक स्वर्गाणि अपनी अपनी रिवासनका भाग रहा है आर मनमाना खर्च और पानून चला रहा है तवतक केन्द्रस्थ सरकारकी सुद्द स्थापना नहीं है। सकती। पर उन सैकड्री दाइमियासें उनके उन मृपनुल्य श्रधिकारोक्षी, उनकी उस मानमर्यादा<sup>की और</sup> उनके उन अधिष्टत प्रदेशोंका जिन्हें वे कई शताब्दियासे भोगते शाये हैं, अब छीन लगा कोई शासान काम नहीं था। इसके लिये यूरपने सेवड़ा धर्प रक्तकी नदियाँ बहाबी है। जापानमें यह काम वैसे हुआ यह एक देखने योग्य वात हागी।

उस समय जोर जबद मीसे सरकार इस कामका वदापि न कर सकती थी, क्योंकि उसके पास न कोई सङ्घटित सना भी और न इच्य ही था। जो दुख आप भी वह ताल्नकेशरासे ही होतो थी। सरकारका जो बुछ बल या यह यहाँ था कि

कतिपय सामुराई उसके सच्चे भक्त थे। येही सुधारके नेता
थे और प्रायः पश्चिमी प्रतापशाली दाहमियेंके श्राधित लोग
थे। सर्वसाधारण सहादकी सार्वमीम सत्ताको अन्तःकरण्से
मानते थे। सम्प्रद्वंशके प्रति उन्हें स्व वातको भी प्रतीति हो जुकी थी कि यदि हमारे देशमं पकता स्थापित न होता तो विदेशी राजाओंसे वचना
हमारे लिये असम्भव हो जावगा। परन्तु सैन्यशक्ति तथा
अन्य उपकरण् और साधम अभीतक दाहमियों लोगोंकेही हाथमें
थे और सरकारके जो काम करना था वह तो हन्हों के स्वार्थपर पुटाराधात करनेवाला था। सरकारने किस ख्वीसे इस
असमस्व हो, पहने अवना काम किया है, यह भी इस
आसनकानितादकका एक पड़ाही मनेहर दश्य है।

किरा नामक एक पुरुषने यह सुवता दी कि पहले यह उद्योग किया जाय कि दाहिमयो लोग राष्ट्रकट्याएक हेतु खुशी- सं अपनी जागोर सरकारका दे हैं । यह सुवता अोकूयो, साहागो तथा अव्य लोगोंका भी स्थीकत हुई । किरो, क्राकूची और साहगो तथा अव्य लोगोंका भी स्थीकत हुई । किरो, क्राकूची और साहगो तथा सरकारके प्रधान उपनायक भी था और पाको दो सासुमायंशके प्रमाल पुत्र थे । सबसे पहले उन्होंने सासुमा, चोशिङ, तोसा और हिज़नके प्रयत्न पाकामी पिक्षमी दासियोंको राहो कर लिया और हज दारियोंने संबक्त मामने अपनी अपनी जागोरें देशकर्या कर सामने अपनी अपनी जागोरें देशकर्या के हेतु सम्रार्क का अर्थन करनी हात सियोंने सारक सामने अपनी अपनी जागोरें देशकर्या के सामने अपनी अपनी जागोरें देशकर्या का सामने अपनी अपनी जागोरें देशकर्या का सामन सामाय अपनी जागोरें देशकर्या का सामन सामाय करनी अपनी सामाय करनी सामाय सामाय

सदा राज्य और शासन करते रहैं। साम्राज्यमें एक भी भूमिप्रवाद ऐसा नहीं है जो सम्राद्का न है। और एक भी श्रीय
वासी ऐसा नहीं है जो सम्राद्की प्रकात न हो, यदािव बीचमें
सम्राद्क्ता के सील है। जोनसे सैनिक्चर्गने सिर उठाया था
और भूमियर अधिकार करके उसने उसे अपने अधुपराएके
पारितायिकस्वक्ष आपसमें बाँट लिया था। पर अव
जब कि सम्राद्की सत्ता पुन. साथित हो जुकी है, हम लोग
उस भूमिको अपने अधिकारमें वैसे रख सकते है जो भूमि
कि सम्राद्की है और हम लोग उन लोगोंका शासन भी कैसे
कर सकते है जो कि सम्राद्की प्रजा है। इसलिये हम लोग
अपनी समस्त सैन्यस्वाधिक प्राप्त भूमि श्रदाहि नास साइरके
वरामी अपने सन्तादकी स्वाद सील प्रवाहि साइरके
वराम अपने समस्त सैन्यस्वाधिक प्राप्त प्रार्थना करते है कि सव
पान्त, सैन्यसम्बन्धी सव नियम, इंगिनो और फीनहारी
कावदे, तथा छोटेसे छोटे श्रावापत्र भी सम्राद्के द्रायास

ही निर्मात ग्रीर ग्राप्ति हो जिससे वि समस्त देश पक ही सुराजनिक प्रधीन रहे। इसी उपायसे हमारा देश भी ससार के श्रन्य शक्तिशाली देशों ने समकत्त होगा।" इस उच्चिचारमञ्जर आवेदनपुरने जापानियों ने देश

इस उच्चिचित्रप्रमुख्य आविदनपत्रने जापानियों है देश सित्त पूर्ण हृदयपर वह बाम बिया जा कि हहारू स्ते सुर्म ज्ञत सेनिक्गण के अयानक प्रदर्शनसे क्हापिन होता। इन चार स्वार्थन्यायी दाइमियोंना उदाहरण वासुवेगसे देशमें फैल गया और एक एक वरके सत्त दाहमियोंने उनवा अनुकरण किया। २०६ वाइमियोमेंसे केवल १७ वाको रह गये। इससे मालूम होता है कि दाइमियोंने अवनी इच्छा और रज्ञामन्दा से ही अपनी धरापर्रयहागत भूमि पूरातारसे सरकारके हवाले की। किसीने यह नहीं वहा कि सरकारने जबदंसी की। यही बात यदि अमरीकामें होती और संयुक्तराष्ट्रकी सरकार अमरीकाके द्वान्स-कारिटनेएट-रेलवेके मालिक मि० हारोमान या मि० हिलसे कहती कि अपनी रेलवे हमें दे रो और उसका उचित मृत्य ले ले तो ता वहाँके स्वातंत्रयादी लोग सरकारके इस कार्यको जन्ती और जवदंस्ती कहनेंमें कोई कसरन करते। अन्तु। जापानमें यह सब कुछ एक ऐसे अयसरपर हुआ है जब उसको आत्यन्त आवश्यकता यो। इससे जापानी स्वभावकी विशेषता प्रकट हो जाती है।

यह अनन्य देशमिक तो थी हो पर इसके साथ ही पक श्रीर यात भी थी जिसके कारण इस दुःसाध्य कार्यमें सफलता प्राप्त हो सकी। बहुतसे ताल्लुकेदारवंशोंका यह हाल या कि उनका सब कामकाज उनके उपनायक या कार्रिन्दे लोग हो देखा करते थे और प्रायः यही कार्रिन्दे सुधारवादी नेता थे। इसलिये जब ये लोग अपने मालिकसे किसी कार्यके करने का प्रस्ताव करते तो मालिक उसका विरोध नहीं करते थे। जय दाइमिथों लोगोंने अपनी अपनी जागीर सरकारको

जय दाहामयां लागानं श्रपना आपना जागार सरकारका अगण कर दों तो य हो लोग उन जागारीपर शासक नियुक्त किये गये और उनकी जागोरीस जा गहले उन्हें श्रामदनी किये गये और उनकी जागोरीस जा गरहले उन्हें श्रामदनी विस्ता करनी थी उसका दसमाँ हिस्सा उन्हें वेतनरूपसे दिया जाने लगा और उनके जो उपनायक या कारिन्दे थे उन्हें मी एक निश्चित वेतनक साथ श्रक्तसरीकी जगहापर तैतान कर दिया गया। पर जो सुधारवादी नेता देशके सम्पूर्ण एकीकरणका प्रयक्त कर रहे थे उन्हें यह प्रवस्थ भी स्माणे एकीकरणका प्रयक्त कर रहे थे उन्हें यह प्रवस्थ भी स्माणे प्रतिकरणका प्रतित होने लगा। श्रव यह देल पढ़ने लगा कि जयतक मृतपूर्व दारिमयों और उनके कारिन्दें लोगही उनकी जागोरीपर तैतात है तवतक ताल्लुकेदार-

#### .eo जापानकी राजनीतिक प्रगति

शासनपद्धतिको सब द्वराइयाँ दूर नहीं हो सकती । इस-लिये सरकारने श्रव इन ताल्लुकेदारोंको ही शासनकार्यसे इटा देनेका मनस्वा वाँघा । यह मनस्वा पूरा करनेके लिये भी सरकारने सामका झवलायन किया ।

सास्तरित सामका अवस्था क्यां निया ।

इताइत, किदो क्षेत खाइयो जोकि राजकार्यम पूर्ण
पटु धे, पश्चिमके भूतपूर्व दार्रियोवं यातचीत करने क्षेतर
नाल्नुकेदार-गासनपद्धित विलक्षस्त उटा देनेकी वातपर
उन्हें राज्ञी करनेकेस्तिये भेजे गये। वार्रियोवं हुस्त भी व्यापति
नहीं सौ क्षेत्र सरकारको नीतिको शिरोधार्य माना। स्वेय्
१६२२ में जापानके महाराजाधिराजको खारके एक घोपण्याप्य
परस्य जापानके महाराजाधिराजको खारके पर्वापियोगिरीका
चन्त हुया क्षेत्र ख्यतक जो दार्शियो जागिरीयर सरकारको
खारसे शासन करते थे ये भी अप इस शासनमारसे मुक्त
क्रियं जाते हैं। साथही यह भी घोषित हुआ कि स्वय स्थके
वाद स्थमं मुक्त सरकारही शासकोंको निमुक्त करोते प्राप्त
वह स्थमं मुक्त सरकारही शासकोंको निमुक्त करोते प्राप्त
ध हो वर्षम पुत्र-संवापनांका कार्य खानके एतन हो सरकारके
प्रधीन समस्य राष्ट्रका पक्षीकरण पूर्वहरूस फलीमृत हुआ।

# द्वितोय परिच्छेद

# राष्ट्रसङ्घटनसम्बन्धी उद्योगकी प्रथम श्रवस्था ।

प्रधम परिच्छेदमं यह दिखलाया गया है कि सं० १६२४ की पुनः स्थापनाके पूर्व जापानकी राजनीतिक श्रवस्था पया थी श्रीर स्म प्रकार राज्यतंत्रमं ऐसी क्रान्ति होनेके क्या पद्म श्री श्रीर स्म प्रकार राज्यतंत्रमं ऐसी क्रान्ति होनेके क्या पद्म श्रीर श्रन्तमं उनका क्या परिणाम हुआ। इस परिच्छेद्रमं यह दिखलाया जायना कि साझाड्यका सङ्ग्रित श्रक्ष केसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार राष्ट्रसङ्घटनका उद्योग हुपा—श्रयांत् प्रातिनिधिक राज्यसंस्थाओं विचार जो पास्त्रममं मूलतः पश्चिममं ही मिलते हें जापानियोगं कहाँसे उत्पन्न हुप, रनिवचारों और कल्पनाओं का उन्होंने श्रपने देशके राज्यसंस्थाओं केसे और श्री उपयोग किया, और कैसे उन्होंने प्राप्तिविधिक सँस्थाएँ स्थापित कीं।

जापानमं प्रातिनिधिक राउयसङ्ह्नका उद्योग अन्य देशों जापानमं प्रातिनिधिक राउयसङ्ह्नका उद्योग अन्य देशों की देखादेखी राजाको पदच्छान करने अथवा "तिथि और मितिनिधि" का प्रश्न हरने के लिये नहीं आरम्भ हुआ। किन्तु मान्यदेखी पुनःक्षापनाको संस्कारका ही यह अपव्यम्भायी परिणाम था। यह एक ऐसा संस्कार था जो देशमें यूरपकी नकस उतारनेकी युद्धिसे ही उत्पन्न हुआ था, चाह रक पातको संस्कारक लोग गुरुहीसे जानते हें। या न जानते हों। जापान राष्ट्रकी छित्र भिन्न अवस्था, पारचारच राष्ट्रीकी जापान राष्ट्रकी छित्र भिन्न अवस्था, पारचारच राष्ट्रीकी महत्व प्रशासी जापानियोंकी अवनत दशा और जापान स्मिके महत्व यू गीरपको कायम रखनेकी उनकी सदिच्छा, रूचीं यातीने तो जापानियोंको पारचारयोंका प्रवित्तय अनुकरण

करनेके लिये उद्दीपित किया था। जापानियोंके दिलमें यह श्राष्ट्रा थी कि पाध्यात्योंका श्रनुकरण करनेसे जापानकी दशा सुघर जायगी और युरव व अमरीकाके देशाँके समान यह भी व्यापार व क्लाकीग्रलमें निपुण श्रीरसमृद्ध होगा।सवत् १६५४ में प्रतिनिधि समाके एक ग्रथिवेशनमें काउएट ग्रोकुमाने (जा उस समय वैदेशिक सचिव या मन्त्री थे) कहा था, " जब हम इस बातका अनुसन्धान करते हैं कि मेजी वालकी बैदेशिर नीतिमें क्या क्या जास बातें थी ता यह पता लगता है कि पुन खापनापर सम्राटके प्रचारित आज्ञापत्रमें लिखे अन् सार उस समय श्रान्य देशाँके समकत्त होनेकी उत्करठा ही सबसे प्रयत्न थी और पुन स्थापनाने उपरान्त जितने राष्ट्री य परिधर्तन हुए इ उनके मुलमें यही उत्करहा काम करती हुई देल पडती है। लाग इस बातका समक्र गये थे कि अन्य शक्तिशाली देशोंनी बराबरी लाम करनेने लिये हम लागेंकी समयके श्रनुसार श्रपनी विद्याश्रीर शिला, तथा राष्ट्रीय सस्या श्रोमं परिवर्तन करना होगा। इसी कारण ताल्लुके दारीके स्थानमं द्वाकिम नियत किये गये, चलनसार सिकॉका सस्कार हुन्न, श्रनिवर्ष सैन्यसेवाका कानून बना, बहुतसे पुराने कानून श्रदल बदल हुए और नये बनाये गये, स्थानिक समाप् स्थापित हुई, श्रीर सर्वसाधारणुको स्थानिक खराज्य दिया गया र बर्नेमान जाणन-सम्राट्के पिता स्वर्गीय सम्राट् मृत्सुहिता 'मनी' य' 'मिनी' कहलात थे। इस शब्दका बार्थ है, ' मकाश-पूर्ण -शान्ति "।

मुत्सु।इनेर बान्तान वडे शान्त, सुनिक श्रीर बजापालक राजा थे । इन्हींक ममयमं सम्राट्सत्ता पुन स्थापित हुई, जापाना पालनेट बनी स्त्रीर भाषात्रका नाम दिग्दिगन्समें फला । इसीलिय इनक शासन कालकी 'मर्गा-काल कदते हैं। इन सम्राट् को मृत्यु १६०० में हुई।

जिसके ही कारण अन्तमं जांकर साम्राज्यसङ्घटनका रूप भी
यहुत बुद्ध परिवर्तित हुआ। इसी राष्ट्रीय नीतिने अथवा जिसे
'देशका संसारके लिये उपयुक्त होना और आगे पैर बढ़ाना'
कहते हैं उसीने या यों कहिये कि अन्य शक्तिशाली राष्ट्रीकी
सरावरी करनेकी उत्कर्णने ही जापानको इस योग्य बनाया है
कि संसारमें उसकी इतनी इज़त है।"
[फिर भी, जापानको प्रातिनिधिक राज्यपद्मतिका इति-

द्दास लिखनेवाले बहुतसे देशी वा विदेशी लेखकोंने पुनः-स्थापनाके प्रतिज्ञापत्रकी पहली प्रतिज्ञाको हो प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिके क्रमका उपक्रम मान लिया है श्रीर इसींपर बड़ा जोर दिया है, मानेा यही प्रतिक्षा इस प्रातिनिधिक राज्य-पद्धतिके उद्योगकी जड़ है। यह सच है कि सं०१६३१ में जय रेडिकल अर्थात् श्रामृलसुधारवादी राजनीतिझीने प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिका ध्रान्दोलन बड़े ज़ोर शेरिसे उठाया ने। उस समय उन्होंने प्रतिहापत्रकी प्रथम प्रतिझाका ग्रर्थ—जो वास्तवमें बहुत हो श्रस्पष्ट है—इस प्रकार समकाने का प्रयत्न किया था कि जिससे यह प्रकट हो कि सम्राट्-सत्ता-की स्थापनाके समय सम्राट् प्रातिनिधिक राज्यप्रवर्तन चाहते थे, श्रीर इसी यातपर उन्होंने सर्व साधारणकी सभा तुरंत स्थापित करानेको ज़िद पकड़ी। प्रतिज्ञापत्रका ऐसा उपयाग करनेसे उनके आन्दोलनका ज़ोर बढ़ा फ्योंकि ' सम्राट्की प्रतिज्ञा' के नामपर सर्वसाधारणको श्रपने श्रनुकृत पना लेना उनके लिये यहुतही सुगम हुआ। इसका विरोध करना किसीके लिये भी संभव नहीं था और सरकारके लिये

मी प्रातिनिधिक राज्यसहटनके कार्यसे पीछे हटना कटिन हो गया द्यर्थात् तुरन्नही उमका परिवर्तन करना पड़ा। परन्त यह माननेके लिये कई कारण हैं कि मितिबापत्रकी प्रथम प्रतिकाही प्रातिनिधिक राज्यसहटनकी आधारयष्टिका नहीं थी।

'क्वार्गा' शब्दका अर्थ है, वीलिल, समा या काल्फ़-रेन्स । इसका भाषात्वर मायः ऐसे अवसरीयर 'मन्यणासमा' किया गया है। परन्तु यह कह देना आवश्यक है कि 'मन्यणा' शब्द माणान्तरकारोंने केवल अपने मनसे लगा दिया है। 'बोरोन शब्दका अर्थ ' पत्तपातरित सम्मति ' या 'पत्तपातरित वादियवाद ' हो सकता है, पर उसका भी 'सर्वसाधारणकी सम्मति यह अर्थ नहीं हो सकता । जापानी भाषामें 'सर्व साधारणकी सम्मति' के लिय पत्त दूसरा शब्द 'योरोन' मोजूर है। पर भाषान्तरकारीने 'कारोन' को हो प्रसेसाधारणकी सम्मति' समक्रतिया इसमें उनका यहाँ मतलब रहा होगा कि सधन् १८४६के वांस्टिट्यूशन या प्रातिनिधिकराज्यपद्धति-के आन्दोलनको प्रविशापन से भी य्येष्ट पुष्टिमिले।

यह तो प्रतिज्ञापत्रकी इयारतकी यात हुई। अय उसके कारण मी देखिये। जानटर देयेनांगा बहुते हैं कि जापानका समस्त जनसमुद्राय विदेशियों के संग्वकेंसे पकापक खुम्य हो उटा धोर दसीसे प्रातिनिधिक राज्यव्हिति वात जनसमुर्वाय ही उटी। पर जानटर साहव यह नहीं बतलाति कि इस आन्हों लग्ने प्रतिज्ञापत्रकों उस प्रथम प्रतिज्ञाने क्या लाग काम किया है। कतान विद्वालकों उस प्रथम प्रतिज्ञाने क्या होति हो दहा परिवाह के स्वालय है। कतान विद्वालकों उस प्रथम प्रतिज्ञाने क्या होति हो स्वालय है। कतान विद्वालकों सह महता है कि यह प्रतिज्ञा इसलिय घोषित हुई थी कि सासुसम या चारिज्ञकों दारमियों सोग किर कहीं श्रोगून न यनजार्थ। पर यह कहते हुए कतान

<sup>ी.</sup> मूल प्रतिशा दूस प्रकार है – हिरोड् बाइमी बोझोलोशी बार्ड्स केशीन नेम्स् वेशी ।

सङ्घटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था हेप

साह्य पक पात विलक्कुलही भूलजाते हैं। वह यह कि जिन लोगोंने पुनःस्वापनाका नेतृत्व प्रदश किया था उनमें सत्सुमा श्रीर चाशिउके ही सामुर्ताः लोग प्रधान थे। श्रीर सामुरा इयोंके ही कहनेपर दारमियों लोग चलते थे, दारमियों के कह नेपर सामुराई नहीं। दारमियों लोगोका जो कुछ यल था वह

सामुराइयोंके ही हाथमें था। प्रतिशाका उद्देश्य , कप्तान बिद्धलेने जो समभा कि राज्य-में प्रधानसत्ता पानेसे दाइमियों रोके जायँ, इतना चुद्र श्रौर स्तार्थमरा नहीं था। प्रत्युत् नेताझौकी यह हार्दिक श्रीर पूर्ण इच्छा थी कि देशका श्रीर विशेष करके पूर्वके शक्तिशाली दाइमियों लोगोंको जोकिपुरानी ईर्ष्या और द्वेपके कारण अब भी पश्चिमी दारमियोंको कुछ न समसकर सारसुमा श्रीर चाेशिऊ के सामुरार्थोंकी कार्यवाहियोंकी सन्देहमरी दृष्टिसे देख रहे थे-उन्हें यह दिखला दें कि नेताओं का कोई स्वार्थसाधन इसमें नहीं है, यरिक सम्राट्के प्रत्यच शासनाधीन होकर राष्ट्रीय जीवनका एकोकरण—राष्ट्रीय शक्तिका केन्द्रीकरण ही उनका उद्देश्य है। इस समय जापान वाहरी दवावसे हैरान था और उसके नेताओंको राष्ट्रकी स्वाधीनता यचानेके लिये राष्ट्रीय एकीकरणका उद्योग ही सर्व प्रधान कार्य्य प्रतीत होता था। उन्हें त्राशा थी कि सम्राट्की घोषणा या 'प्रतिज्ञापत्रसे' समस्त दारमियों लोग भी हमें का मिलंगे। इसीतिये ता प्रतिशापत्र-की पहलो प्रतिज्ञा है, कि "यहुसंख्यक पुरुपोकी एक सभा स्पापित की जायगी श्रीर राज्यकी सव पातापर पद्मपात-रहित विचार हे। चुकनेपर अथवा राष्ट्रकी सम्मतिके अनुसार कार्य किया जायगा। "इस प्रतिक्राक घोषित होनेके पहले श्रीर याद भी नेताओंने जो कार्य किये हैं, मुक्ते विश्वास है कि उनसे उनदी हाईकता पूर्णक्रेषण यमाणित है। जाती है। उन्होते धिदेशियोर्च सन्धिमत अधिकारोंको मान लिया, इरात्वाक कई परम्परागत कुरीतियोंको उठा दिया, जातमाँत का केर्द्र अक्षरा विमा लगाय हर जातिक योग्य, बुद्धिमान, विद्वान व समर्थ पुरुषोंको दरवारमें आक्षत दिया, पुरावी राजधानी बदल कर नयी कायम की, श्रीर दारियो तथा उनके प्रतिनिध्योति परामर्थीनमा केरियो प्रकाशित वर्षा के केर्य का प्रतिनिध्योति परामर्थीनमा केरियो प्रकाशित वर्षा के का प्रतिनिध्योति परामर्थीनमा केरियो परामर्थीनमा केरियो परामर्थीनमा केरियो परामर्थीनमा केरियो परामर्थीनमा केरियो परामर्थीनमा केरियो परामर्थीनमा क्षारिया परामर्थीनमा केरियो परामर्थीन केरियो परामर्थीन केरियो केरिय

ह्योर एक वात ! सम्राप्ते जब प्रतिका या ग्राप्य की तथ प्रातिनिधिक धर्मसभा निर्माण करनेकी उन्हांकी इच्छा थी यह समम लेता मा भूल है। सम्राप्त उस समय १६ वर्षके एक बालक माथ थे श्रीर क्योतोक राजमहलमें ही उनके दिन वेतने थे श्र्यांत् प्रतिज्ञा उन्होंने श्रयने मनसे नहीं की, उन्होंने वेतन मनलव भी न सममा होगा, केवल 'पुन स्थापना' के सुद्धिमात् व चतुर नेताश्रोकी रायपर ही उन्होंने काम विया था।

उस समय उन नेताओं के मनमें भी यह वात नहीं थायों भी कि सर्वेसाधारणके प्रतिनिधियों भी बंद समा निम्मीण बरनी होती। " पक यहुमरपम सभा या बीनिसल" में उनसा मतलर समस्त दादिमया श्रीर उनने प्रतिनिधियों में ममासे था। मृत्यूर्व शोगृन फैकोने हो खतने त्यानपत्रमें राज्यकी प्रधान थाना श्रीर शासनकी भविष्य नीति निधात करनेके हेतु दादित्यों की एक वीनिसल स्थापित करनेकी सूचना दी थी। इमलिय पुन व्यापनाके नेताश्रोके लिये यह स्वायस्यक हुसा कि वे सम्रान्ति उन्न प्रतिक्षा घोषित करनेके लिये प्रार्थना करें और जनतापर यह बात प्रकट कर दें कि "एक बहुसंख्यक समा स्थापित की जायगी श्रीर राज्यको सब वातेंपर पत्तपातरहित विचार हेा चुकनेपर झथवा राष्ट्रकी सम्मतिके अनुसार कार्य किया जायगा"। 'हिरोकू ग्रप्दका ऋषे है 'बहुसंख्यक' और इससे नेताओंका यही श्रमि-प्राय था कि वे पूर्वीय दाइमियो लोग जो पुनःस्थापनाके चास्तविक अभिप्रायपर सन्देह करते थे वे भी समझले कि नवीन शासनमें वे भी सम्मिलित किये जायँगे। वस्तुतः प्रतिक्षानुसार संवत् १८२६ में जो कोगीशो स्थापित हुई, १६२७ में स्थगित हुई और जो सदस्योंकी रुचि ही उसके काममें न होनेके कारण १६२६ में उठा दी गयी वह दाइमियाँ श्रीर उनके प्रतिनिधियोंकी ही समा थी। पर यह धर्मपरि-पढु याने कानून बनानेवाली समा नहीं थी, क्षेत्रल परामर्श देनेवाली समा थी। इसका कार्य केवल यही था कि राज्य-की प्रधान प्रधान वार्तीपर श्रपनी सम्मति प्रकट करे जिससे सरकारको यह मालूम हो जाय कि सर्वसाधारणकी राय पया है । १२वीं शताब्दोके इंग्लिस्तानमें नार्मन राजाओंकी परामशंसमा भी इस कोगीशोसे अधिक प्रमावशाली थी। कोगीशोमें आकर बैठना दाइमियों या उनके प्रतिनिधियोंकी दिएमें कोई यड़ा भारी सम्मान नहीं था, यत्कि वे लोग इससे अपना जी चुराते थे। इसके सदस्योंकी कोगीशोसे धन मी नहीं मिलता था। जो कुछ हो, जब कीगीशो स्थगित की गयी तव और जब विलक्तल उठा दी गयी तब भी किसीने कोई श्रापत्ति नहीं की।

जब देशके शासकवर्ग दाहमियाँ और सामुराहपेकी यह ' हालत यो तप कीन कह सकता है कि प्रतिष्ठात 'बहुसंस्पक सभामें ' सर्वसाधारएका मी अन्तर्भाव होता या यदापि यह मी मान लिया कि मतिका मनट करनेवालेकी इच्छा यी कि, 'वाद्विवाद करनेवाली एक व्यवस्थापक सभा हो। राज्य-प्रवच्यों लोग भी भाग लेते हैं, इसकी तो कोई कदरना मी ज्ञापानको नहीं यी। हाँ, स्थानीय शासकमएडलमें मुरा या साची योरिकार 'अयांत् प्राम या नागरपञ्चायते हुआ करती थीं और वे अमी यमतन वर्तमान भी हैं, वरजनकी गतिक भी उससे आगे नहीं बढ़ों। पुनःस्थापनाथाले नेता आरम्प्रशिंध ज्ञातिमेदको समूल नए फरना चाहते थे, यह यात तो अञ्च-राम्यानसे माल्य हो जाती हैं, पर इस वातका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये राज्यशासनमें भी लोगोंको मसाधिकार हेना चाहते थें।

संवत् १६६० में पहले पहल पुतःस्थापनावाले प्रमुखं नेताओं में प्रतिनिधिक राज्यसङ्गदनकी चर्चा खिड़ी याँ । उस समय किहाने जो जापानके पक प्रधान स्वतन्त्रचेता पुरुप ये और जो हाल में ही युरपकी प्रतिनिधिक संस्थाने श्रीके देखकर तथा उनके दर्शनीसे प्रभावादित होकर जापान लीट आये थे—उन्होंने अपने साथियोंके नाम एक पव प्रकाशित किया और उसमें प्रातिनिधिक राज्यपद्धिका वर्ण कम करनेके लिये स्वित किया । यहींसे धास्त्रधम प्रमुख राजनीतिन्न जापानिष्यं के सम्प्रकाशित किया और उसमें प्रातिनिधिक संस्थाओं के विचार प्रात्म अरास्त्र विचार परितृ अर्थों ये विचार प्रायमिक अवस्थाम योजकवडी थे। स्वयं किदोने मो नर्यान पद्धिक के प्रपत्न को स्वाति विचार प्रमुख राजनीतिन्न अर्थों से योजकवडी थे। स्वयं किदोने मो नर्यान पद्धिक के प्रपत्न को स्वाति को स्वाती को स्वाती और प्रतिनिधिक संस्थाकों स्वापना करनेके सम्बन्धमें मी ये चुप रहे। दला किया जन्तीने अर्थश्य हो कह दिया था कि राज्यके प्रवन्धसे लोगों

संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम श्रवस्था ६६

के ही हिताहितका सम्यन्ध है श्रीर इसलिये शासकोंकी मर्ज़ी-पर हो सब बातोंका निर्ण्य होना ठीक नहीं।

इस प्रकार यह निश्चयरूपसे कहा जा सकता है कि माति-निधिक राज्यसङ्घटनका आन्दोलन सम्राट्के प्रतिज्ञापत्रसे ब्रारम्भ नहीं हुआ है। श्रीर यह फहना कि सम्राद्के प्रतिशा-पत्रसे ही प्रातिनिधिक राज्यपद्धतिके श्रान्दोलनकी उत्पत्ति हुई, विलक्त भूठ और भ्रमपूर्ण है। इंग्लिस्तानमें माग्नाचाटी ने ही हाउस आफ कामन्सकी स्थापना की, यह कहना जितना भूठ थ्रीर जितना सच है उससे अधिक भूठ श्रीर कम सच यह है कि प्रतिशापत्रसे ही प्रतिनिधितन्त्र राज्यप्रणालोका आन्दोलन जापानमें श्रारम्भ हुआ। यस्तुतः प्रतिज्ञापत्रका यथाथे महत्व ते। इस वातमें है कि सर्वसाधारणकी सहकारितासे राष्ट्रका सङ्घटन करने श्रीर पारचात्य सभ्यता ग्रहण कर देशकी खाधोनता श्रम्बर्ण्ड रखने तथा विदेशियोंकी धाकसे उसे स्तरंत्र करनेके लिये देशके नेताओंने हढ़ निश्चयके साथ जा उद्योग श्रारम्म किया उसका यह पूर्व खरूप था । प्रतिपापप्रकी दूसरी, चौथी, श्रीर पाँचवी प्रतिग्रासे ते। यह स्पष्ट ही प्रकट हे। जाता है कि उस सम्राट्-पत्रके बनानेवालोंकी बस्तुतः यही इच्छा थी। दूसरी प्रतिज्ञा यही है कि राज्यको शासनसम्बन्धो सब यात शासक व शासित देानेंके परस्पर सहकारी उद्योगसे की जायँगी। चौंघी प्रतिम्ना है कि चे पुराने रिचाज जा विलक्क वाहियात हैं पकदम द्वाद दिये आयेंगे थार सब काम न्याय श्रार सद्यारिस क्यि जायेंगे। पाँचवी प्रतिज्ञा यह है कि शान और पाखिहत्य.

संसारमरमें घूम फिर कर प्रदेश कियाजायगा, श्रीर इस प्रकार साम्राज्यकी नींच सुदृद्द की जायगो। यह निर्विधाद है कि नयी सरकार, प्रतिज्ञापत्रके घे।पित है।नेके साथहीसे, इन सिद्धान्तीका पूर्ण पालन करती थी।

जापानी लोग अपनी शान्तिमयी, दीर्घ निदास अमी ही ते। जाग उठे थे थार पेसी मोठी नींद्र पाद एकाएक । सारका विशाल चित्रपट सामने श्राजानेसे श्रीर उसमें पाद्यात्य सम्बना-की पेहिक सुखसमृद्धि श्रीर प्रगति देखनेसे उनकी आँखें चकार्चीश्र है। गयी। उन्हें जै। श्रपनी ही सम्यताका बड़ा भारी धमंड था श्रीर विदेशियोंके प्रति जो तीव तिरस्कार था वह स्रय जाता रहा । जय उन्हें श्रपनी भूल मालूम हुई तो उतनेही जोरसे उनमें प्रविकान्ति होने लगो। विदेशी मनुष्यें श्रीर . विदेशी बस्तुश्रांसे भहाँ ता इतनी घृणा थी पर अब उन्हींनी पुजा आरम्भ हा गयी। इसके साथ हो उनमें देशभक्तिका चैतन्य भी या श्रीर इसी संयुक्त चित्तन्नृत्तिके कारण ये अपने उद्योगांसे संसारका चित्र करने लगे। उन्होंने तुरंत ही प्रत्येक पाद्यान्य वस्तुको ब्रह्ण करना या उसको नकल करना द्यारम्भ कर दिया क्योंकि वे यह सममते थे कि अगर हम पेशा न करेंगे तो हमारा अस्तित्व ही मिट आयगा। वे यह नहीं सोचते थे या उन्हें यह सोचनेका समय ही न था कि अमुक बस्त उनकी रहन सहनके लिये उपयोगी है या नहीं श्रयचा अमुक घरनुका श्रसली स्वरूप क्या है।काइएट ( श्रव मार्किस ) इतायी महाशय जो मेजीकालके एक बड़े पुरुपायीं य प्रमावशाली नेता है। गये हैं, उस समय देशकी एकदम यूरपके साँचेमें डाल देनेका पत्त उठाये हुए थे। उनके विषय-में काउएट काकूबा लिखते हैं कि " उनका कैवल यही विचार

# संपटन संस्पन्थी उद्योगको प्रथम अवस्था १०१

नहीं या कि राष्ट्रको सय संस्थाएँ, विद्या श्रीर शिका श्रादि सय युरोपीय दक्षका हो जाय बहिक वे यह चाहते ये कि जितने पुराने रीतिरिवाज हैं सबकी एक साध हो तिकाजलि दे हो जाय, अर्थात् भोजनमें भातके बदले रोटी खानी चाहिए समय धालोगवाले अहर खोंके बदले कोट पतन्तुन पहनना चाहिये श्रीर थानके खेतोंने धान न सेकर उन्हें भेड़ोंने लिये चरागाह बना देना चाहिये। हैं " अर्थापक राहन भी कहते हैं कि संबत् १९३२ में मैंने अपने एक परिचित बृद्ध सामुराईस इस वातपर आश्र्य मकट किया कि न्यूयार्कका एक जर्मन हरजाम यहाँ आकर हती तरकी करले कि फारमोश्री मुहीमी फीजका सर्जनजनरल बन जाय और उसे ५०० उत्तर परिचल एक जर्मन हत्तात है एक एक परिचल कर पर अर्थ उसे ५०० उत्तर परिचल कर मिल । यह संनकर सामुराईने कहा कि, "नीली आँख और लाल वाल-

#### १०२ जापानकी राजनीतिक प्रगति

यालोंकी रतनी रुज़्त हमारे देशमें कभी नहीं थी जैसी कि आजकल है।"

पारचारा देशीकी सामाजिक व राजनीतिक सस्याज्ञामें स्तित वा वज्ञ सत्तर था यह बहुतसे नेता अपनी आंखोंसे देख चुके थे। तात्लुकेदारोंका अधिकारिवर्गमत राज्य, उस राज्यके सामाजिक प्रतिवर्गम विश्व प्रविद्या हो थे। तात्लुकेदारोंका अधिकारिवर्गमत राज्य, उस राज्यके सामाजिक प्रतिवर्ग्म व पृथकरण, साधीनताके मार्गमं उसकी दुर्गम याधाएँ, उसके विशेष प्रियपार्माकी सुवसस्य स्ति देशवर्ग प्रयादांका सिल्लिता, उसकी शात श्रीर टाड्याट इत्यादि—एक क्षार ती उन्होंने यह सव देया था और दूसरी श्रीर २०वी विक्रमीय शतान्दीके सारम्यमं यूर्प य अमरीकाके राज्यसङ्घटन सम्बन्धी सुधार व प्रजासचात्मक राज्यकी चढी हुई कलाका प्रकाश भी देखा था। वहाँसे वे देख्या प्रतिवर्म व मिलके अनुवायियोंसे, सर्व स्पेन्सरसे तथा

१. विकास सवत १८०६ के लगमग इंग्लिस्तानमें वेन्धाका जन्म दुत्या । इसन उत्तमोत्तम तथ्य लिलकर बड़ा नाम पाया । इसे एकान्यमस बहुत सिय था। राजनीति और धर्मशाल इसके दिय और मधान विषय थे इसका 'वर्योगिता-तरव' नामक यथ्य बहुत मिल है । लोन्न, नीतिसासन सासक यथ्य बहुत मिल है । साम लो हैं । सब्द । सासक यथ्य लो हैं । सब्द । सिस मिल स्था हो । स्व । स

जान सुधार मिलने सबत १८६६ में जनम लिया। यह तत्ववेता था। इस ने वर्ष प्रत्य लिखे हैं जिनमेंसे मुख्य मुख्य ये हैं—प्रधीराजिके सनिश्चित महोतार निरूप, तर्केशाववहीत, वर्षशाय, ह्यापीनता, पार्लेमंद्रके सुवार-सम्बद्धा विकार मानिविधक राज्यपणितातात । विकार मानिविधक राज्यपणितातात । निकार मुवारवाद वडा मध्य पा। इसेलो की लिखा मुवारवाद वडा मध्य पा। इसेलो किया में प्रदेश सरक्ष काम नहीं था। स्वत्ये जिला मुवारवाद करा मध्य पा। इसेलो की मध्य स्वर्थ किया है किया ने मध्य सप है।

संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम श्रवस्था १०३

इसें। के शिष्पोंसे उदार राजनीतिके तत्व, व्यक्तिस्वातंत्र्य श्रीर समाजसत्तावादके बड़े बड़े सिद्धान्त श्रमी सुनकर आये थे। इसके श्रतिरिक्त, कुछुका छे।ड़कर वाकी समी नीजवान थे, श्रीर श्रपनी योग्यता, चरित्र व जानकारीके वससे ये छे।टे जातिके सासुराई लोग सरकारके द्रयारमं बहुत आगे वह गये थे। उदार सिद्धान्तें श्रीर कत्यनाश्रोंकी श्रार उनका कुकना सामा-विक था।

श्व सा विवेशं स्थापीनताका अपन सफल होगया है। इंगलिस्तान की पार्नेमेंटमें जियां योट या मत दे सकती हैं। मिल विवेशंकी स्थापीनताका चड़ा मारी पत्थातों था। इसकी चुटि मलद खोर महति शान्त थी। अच्यनहींने इसे विचार और खनुसन्धान करनेका अध्यास था। जेम्स मिलते ('इटिश फिल्ट्स्यानका इतिहास' से लेखा है ने अपने पुनर्केबारे में की था कि (मान-म्युमरे) मिल '' घालक तो कभी था ही नहीं।'' संबद्ध १६३० में मिलका देसन्यान हुआ। १. इंगलिस्तानके हार्यो नामक शहरमें सब्द १६०० में इबेटे स्पेन्यका

जन्म हुया। पुरिही हो दखने उसे विद्यानना चलक का गाम था। दह हुर हुएगक पुमते निकल जावा करता था और तरह तरहके कोड़े मकोड़े और पोरे पाकर परसर जमा करता था। रोम्सक काई वर्ष कीश्मत हो व पोर्थमें रेनेवाले म्यान्तर देशनेसे हो जीत गये। इसके उत्तरान उसने गामित्रताण, स्टबसाण और विश्वतियाका भी चान्या कम्बास कर किया। १७ वर्षकी वस्ती रेलाने कारानाने यह इन्जीनियर हुछा। यह काम वसने बाट वर्ष कर वस्ता । यह पत्र करते हुए वह समाजवाण व राजनीतियाकता मो परी-च्या करता हा। संबद सन्देह में इसने पात्रका वाल्यविक विश्वताए नामक नेसामाजिका मुस्की। इसरीटे यह वह "इस्तानीसन्द्र पत्रका नरहकारी सम्मा क्या अस्ता का । वस्ता विवादयरम्परा और नर्देषद्वित देगकर बड़े वह विद्वाद क्याय पत्र को। हारिवने व्यनी 'पाणियोको क्यांति (क्योंतिन चान्य स्वाय पत्र को। को। इसरिवने व्यनी 'पाणियोको क्यांति (क्योंतिन चान्य स्वाय पत्र को। का। इस्ता विवादयरम्पर कीर करेवहित हैस्ता

#### १०४ - जापानकी राजनीतिक पगति

जब लाधानता, समता श्रीर एकता (विश्ववन्धुत्व) श्रीर मनुष्पके जमासिन्द अधिकारोंका सिन्दांत उनके सम्मुस उपस्थित हुन्ना तब ता उनकी बुद्धि हो चक्रा गयी। इन नवीन विचारोंका उनके मनपर कैसा परिणाम हुन्ना श्रीर कैसे वे उन सिन्दांतोंका शीघतासे कार्यमें परिणत करने सर्गे यह भो एक यड़े कोनुकका विषय है। एता श्रर्थात् अनस्य

निश्चित कर लिया या और दारविनने इस बातको स्थीकार भी किया है। ड।रविनको पुम्सकके निकलनेके युक्त वर्ष बाद म्पेन्सरका " मानसशासके मुलतत्वणनामक बन्ध प्रकाशित हुआ। इस बन्धने म्पेन्सरका नाम दिग्दि गन्तरमं फैला दिया। सबद १६९७ में इसने छयागातमक तलकानपदिति (सिस्टेम आफ सिथेटिक फिलासफी) नामक ग्रन्थ निसना आरम्म किया। दूस पन्धने। सम्पूर्ण करनेमें छत्तीत वर्ष लगे। इस पन्धमें टल्कान्तित वर्के बाधारवर ससारके समस्त रस्यादरयकी उत्पत्ति सवायी गयी है। इस बन्धसे ही स्पेन्सरका नाम अमर हो गया । इस अन्यके ऋतिरिक्त 'समाजशाखका ग्रनुसन्धान', 'शिचा', 'ग्रादि कर्दे उपयाणी यन्ध तिले हैं। शिचा' का ता बहुत ही पचार हुआ है। यूरप श्रीर एशियानी श्रनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इसका हिन्दी अनुवाद भी हा चुका है। स्पेन्सर सचमुख ही बालीकिक पुरुष था । जनमभर दसने निरमुहताकै साथ कैवल केवियान-कार है जिये गर्या चना की। ग्रन्थर चनासे हमें धन नहीं मिला, निष्ट बार्रवार घाटा ही बटाना पड़ा । पर यह धनने लिये लिखता ही क्व था १ वसके इम कार्यमें बहुत चाटा होता देख स्रोगाने उसे धनकी सहायता देनी चाही। हजारी रुवयं उसने पास ब्रायं पर उसने स्वीकार नहीं किया । =४ वर्षकी दम्रमें, सबद १६६० में इसने मरपैलाक्की यात्रा समाप्त की। मृत्यूके पूर्व वसने लिख रखा था कि मरनेपर भेरा शारीर जलाया जाय गाड़ा न जाय । तदनुसार उसके रावकी दहनकिया उनके एक भारतीय शिष्य द्वारा की गर्या। हर्बर्ट स्पेन्सर जापानियोक्ता चडा भित्र था। जापानी उसे गुरवद मानते थे। म्पेन्सरकी स्प्युके बाद, जापाका लिखी हुई बसकी एक चिट्ठी प्रकाशित हुई है। उसमें

संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०५

जातियोंके बंधन तेाड़ डालनेके लिये, सब जातियोंने परस्पर विवाह खोल देनेके लिये, श्रांगून शासनयदात उठा देने-के लिये, सामुरार्थोंका दे। शख धारण करने का प्राणाधिक अधिकारको हटा देनेके लिये. हाराकिरो अर्थात् आत्म-हत्या तथा सादय प्राप्त करनेके सम्बन्धके अत्याचारकी

वसने जापानियोको वषदेश दिया है कि " यदि तुम अपना भला चाहते हा तो पूरपवानोंसे दूर हो रहा और यूरपका क्रियेसे विवाद करके अपनी जातीयताको सरवाद न करी। नहीं तो किसी दिन तुम अपना म्याख मो बैठोगे।"

४. जीन जैस्स रुसा संबद्ध १७६६ में पैदा हुआ। यह एक घड़ीसाझका बड़का था। वचपनसे ही दुनियासे,नाराज़ है। गया था। इसने अपने 'कन-केरान्स' नामक प्रन्थमें अपना यह सिद्धान्त प्रकट किया है कि संसारमें जा कुद दुः प्रदारिय देशीर दुराचार है उसका कारण सम्पताकी छिद है। रसोका कहना था कि मनुष्य सुखी और सन्तुष्ट अपनी नैसर्गिक अवस्थार्म हो रह सकता है अपांत जब कि सम्मता,शिका और रीतिनीतिकी श्रवला-भोंसे वह मुक्त होता है। भतप्त श्रशिषित श्रीर श्रनजान जंगली मनुष्य मुखी और सन्तुष्ट होता है। सम्पताको मात्रा ज्येां ज्येां बदती है त्येां न्येां वासनाएँ बदती जाती है जो कभी पूरी नहीं होती अर्थांत सम्पता असन्तेष-की मड़ है। मसोका बहो मूल सिद्धान्त है। धर्मसम्मदायोका भी यह विसेधी था, और दे पुस्तकों लिखकर इसने यह विरोध प्रकट किया निससे इसे निर्वासनका दरद मिला था। 'माशल करदाद' नामक प्रन्थमें स्सीने तिया है कि, सब मनुष्य बराबर है इसलिये राज्यवणाली भी प्रजासतात्मक दोनी चाहिये। म्लीके प्रन्थ हदयशे स्पर्श करनेवाले हैं क्योंकि हदयसे ही वे निकले हुए हैं। जहां जहां काले पानोको सजा पाकर रूसी गया सामित बसे देवता मान कर वसके वपदेश सुने । संबद्ध १८२४ में रुसीका देहाबसान हुआ।

प्रथा मेट देनेके लिये, ईसाई धर्मके विरुद्ध सरकारी ग्राह्म रह<sup>र</sup> करने श्रीर सरकारी कचहरियोंमें रविवारकी छुट्टीका दिन नियन करनेकेलिये कैमी फुरतीसे एकके वाद पक सब कानून वन गये। इन सब वार्तोसे यह स्पष्ट हो देख पड़ता है कि यह सय नवीन सिद्धान्तोंकी शिक्षाका परिकाम या।

१६३१ थ्रा. १८४६ इन दे। संवत्सरों के मध्यकालमें जापानमें उदारमनके प्रचारको हद हो गयी। व्यक्तिलातंत्र्य, श्रिकिन-धिकसुखवाद, समाजलातंत्र्य तथा पेसे ही सिद्धांतांके अपरि-पक विचार सर्वेन फेल रहे थे। ताकायामा कहते हैं कि "पुनः-स्यायनाले लेकर संवत् १८४६ तक जापानमें पश्चिमीयन,

े या मित्रोंका दबह दिया जायगा।"

१. जिक्सीय संबद १६०० के काममा कुछ द्ययात्री भूवते मध्यते कापानमें आ पहुँचे। इससे ही यूरपावाका क्षेत्र जापानमा क्षास साल्य हुआ। तक्ष्मे यूरप्रवाका का जापानमा क्षास साल्य हुआ। तक्षमे व्यवस्था प्रवास कापान क्षाय प्रवास क्षमें व्यवस्था प्रवास प्रवास क्षमें प्रवास प्रवास क्षमें व्यवस्था प्रवास क्षमें प्रवास प्रवास क्षमें प्रवास प्रवास क्षमें प्रवास विकास प्रवास विकास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास प्रवास विकास वि

<sup>&</sup>quot; ईसाई धर्मना प्रचार रोकनेके लिये यह आवश्यक है कि सरकारका ईसाईयोत पूरा पूरा पना मिले। पता देनेवालेकि इस प्रकार इनाम दिया

नापगा— वडे पादरीका पता देनेवालेका ४००)

क्षार्व " " १००) विसी ईसाईने दिखवानेना २००) "इन्यादि

अन्तमें यह भी लिखा था कि "जी नोई किसी ईसाईके दिवा रखेगा पद भेद सूल जायगा ता गावके नवस्दार तथा दिवानेवालेके पाच

संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०७

श्रीर यूरोपीय विचारोंका ही स्त्रीत वह रहा था ; विदेशी वस्त-श्रोंकी नकल करना श्रार विदेशियोंकी पूजा करना यही चाल हे। रही थी " । पाठशालाश्रांमें, सभामएडपॉमें, समाजेंमिं श्रीर समाचारपत्रोंमें ' उदारमत ' की ही चर्चा थी श्रार इस तरह ्उसकी शित्ता दी जा रही थी मानो वह कोई देवी सन्देश था । कुछु लोकनेता तो यड़े उत्साहसे समाजसम्बन्धी ऐसे ऐसे सिद्धांतीका प्रतिपादन करने लगे थे जो वास्तवमें जापानी समाजकी प्रशतिके लिये पथ्यकर नहीं थे। ग्रंथोंमें, पुस्तका-में श्लीर जहाँ तहाँ यस उदारमतेंका वड़े जीर शोरसे प्रति-पादन हो रहा था। उस समयके एक वड़े भारी लोकशिवक महाशय फुकुज़ावाने 'गाकुमें। ने सुसुमो नामकी एक पुस्तक लिखी जिसका ख्य प्रचार हुआ। इस पुस्तकमें एक जगह श्राप लिखते हैं कि "महतिने सय मनुयाको एकसा यनाया है। श्रीर जन्मसे कोई किसीसे छोटा या वड़ा नहीं होता... इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्यका निम्माण करनेम प्रशृतिका यह उद्देश्य श्रीर इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी श्रावश्यकताको श्रनुसार संसारकी प्रत्येक वस्तुका वे रोकटोक उपयोग करनेका पूरा श्रवसर पावे, जिसमें यह सुख, खातंत्र्य श्रीर स्वच्छन्दताके साथ रहे श्रीर किसीके अधिकारोंमें हस्तत्तेप न करे। सरकारका यह काम है कि घह कानूनके यलसे भलेकी रक्षा करे श्रीर सुरेका दया दे। यह काम करनेक लिये रुपया चाहिये पर उसके पास न रुपया है श्रीर न श्रम्न ही, इसलिये लेाग यह समभ कर कि सरकार द्यपना काम ठीक तरहसे कर रही है वार्षिक कर देते हैं। "काउगट इनागाकद्वारा स्थापित रिस्शिशा नामक पाठशालाके पंचांगमें यह यात लिखी है. कि

#### १०⊏ जापानकी राजनीतिक प्रगति

"हम तीन करोड़ जापानी मार्योको कुछ श्रविकार मार हैं श्रीर वे सबके बराबर हैं। उन्होंमें श्रपंत जीवन श्रीर स्मातंत्र्यका आनन्त्र लेने तथा उसकी रज्ञा करनेका, जायदाद हासिल करने श्रीर रखनेका तथा अवनिवर्विका साधन करने श्रीर सुलका उपाय करनेका अधिकार हम लोगोकी है। मसुष्यमाक के ये मुहतिदत्त अधिकार हैं श्रीर इसलिये इन्हें कोई मसुष्य किसी पलसे श्रीन नहीं सकता। "यही वात एक राजकीय दलके कार्यक्रममें भो मिलती है। परकाक् नेतेता (देशमक कल) नामक समाजकी प्रतिवा रक्त कोरोक में स्वाचिक स्वाचिक हो मानते हैं कि सरकारमात्र लोगोक कि हो स्वाचित की जाती है। हम लोगोंके श्रधिकारोंकी रज्ञा करना ही हमारे दलका उद्देश्य है जिसमें व्यक्तिमात्रके व समाजके सत्वता की मर्योदा भंग नहां।"

परतु आरम्भमें लोग इस नवीन राजनीतिक शिवापर छुड़ ध्यान नहीं देते थे। एक तो स्वाधीनता और समनाका सुद्म सिद्धांत उनकी समम्भद्दीमें न आता था। दुसरे वे अपनी हो देवते थे। लोगों की सहसार विध्यारेती वेचता रेवते से देवते से देवते थे। लोगों की यह पाइचारव विध्यारेती वेचता रवाकर छुड़ुजांचा अपसम हुए और उन्होंने कहा कि "हमारे देव को लोगों में कुछ भी पराकम नहीं है। निरे अज्ञानतस्तन हैं, माना देश सरकारही के लिये बचा हुआ है, आर सरकार हो स्व छुड़ है। यह सब निध्य ही ऐसे सामाजिक आचारिका परिणाम है जो सहकारिका वर्षों चले आते हैं। ट्यारे देवमें लोग परिणाम है जो सहकारी वर्षों से चले आते हैं। ट्यारे देवमें लोग सरकारही पीड़े पीड़े चलते हैं और सरकार लोगों के हर काममें, सैनिकमयन्थ, कलाकांश्व, श्रिका, साहित्यसं लेकर ध्यवनाय वाखिज्यतक्रमें दखता देती हैं।"

संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १०६ यदि पुनःक्षापनागले नेताओं में परस्पर मयंकर विवाद न उठता और उनमें फूट होकर घरके लोग घर और वाहरके

याद् पुनःसारनाण्यक्ष निवासन राज्यस्य स्वाद सहरके न उठना और उनमें फूट होकर घरके लेगा घर और साहरके बाहर न हा जाते ते। प्रातिनिधिक राज्यमणालीका श्रान्दीलन बहुत कालके लिपे रकही जाता।

पुनास्थापनाके उपरान्त राज्यके सूत्र जिन लोगोंके हाथमें आगये थे उनम दें। प्रकारके पुरुष थे। एक थे मुरुषी, और दूसरे कीजी। पहलेके विचार पुरानी कारके कुने (विदेशियोंके लिये देशद्वार उन्मुक्तकरनेवाले) दलके थे, और दूसरे जीरती दलके थे अर्थात् विदेश सम्पर्क विरोधी। पहले दलमें विचारवान् और कार्यकुशल लोग थे, और दूसरे मन्तर्थ और अमिनानी। राज्यप्रवन्धके सम्बन्धमें पहले दक्त ले लोग देशकी दुवेलताको ख्व समक्ते थे और सबसे पहले अपने घरका सुधार चाहते थे, फिर वाहरवालोंका

रहाजा। दुसरे देखवाले जो थे वे राष्ट्रके गौरव और प्रतिष्ठा-एर मरते थे और कहते थे कि विदेशियोंको खुव टिकाने ले आना चाहिंदे। इस प्रकार रुचि, विचार और काममें इतना भेद होनेपर मी कर्नड्यपालानके उच्च विचारसे अप दल्ले पुनास्थापनाके समय एक हो गये थे और महाराजके प्रतस्थापनाके समय एक हो गये थे और अहार पुनव-स्थानके कार्यमें सन गये थे।

स्पानके कार्यमें क्षा गये थे।
परन्तु पुनःस्थापनाका कार्य हो चुकनेपर फिर मतभेदने उम्र रूप धारण कर लिया। संबत् १८२५ में कोरियाने
जापानके साथ परम्परागन सम्बन्ध यनाये रजनेसे स्नकार
कर दिया और १६२६ में यह मामला यहुनही वढ़ गया।
तब सायगो, गोतो, इनागाकी, ओक्मा, श्रोकी आदि लोगोंने
दरबारमें पेठ कर यह निश्चय किया कि यह मामला खना

#### जापानकी राजनीतिक प्रगति 330

युद्धके ठीक न होगा। प्रधान मन्त्री जिन्स साजोकी भी यह इयाकुराके झानेपर इस बानका फैसला होगा। ये यूरप श्रीर श्रमरीकासे उसी समय पर वापस लौटे हा रहे थे।

वात मंजूर हुई परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रिन्स

सितम्बरमें पिन्स इवाकुरा और उनके साथी श्रोक्तवा, किदा और श्तो लगभग २ वर्ष वाहर रह कर जापान था पहुँचे । वे

युष्प ग्रीर श्रमरीका इसलिये भेजे गये थे कि संव १६२६ में जिन सन्धियोंका समय समाप्त होता था उनकी पुनरावृत्ति

अपने ही देशमें आनेवाले मालपर सैंकड़ा x र० से अधिक कर नहीं लगा

के वस्ते हैं। जापानमें संसारते आनेताले मालपर नापान भन्न मन

करा हाँ। पर पाधात्य देशींकी सामाजिक धार राजनीतिक धवस्था देखकर सन्धिका<sup>?</sup> संशोधन कराना उन्हाने झसंसय

समभा । पर वे पाञ्चात्य देशोंको प्रगतिके यह इह सरकार लेकर घर आये।<sup>२</sup> और जय उन्हें केरियासे युद्ध करनेका

१ जापानवे साथ विदेशीकी मेर व्यापार-सन्धिय भी वे जापानके त्रिये ग्रममानजनक ग्रीर हान्कारक थीं । इन सन्धियोक ग्रमुमार सन्धि-

नगरोपें बसनेवाले विदेशी ध्यापारी जापानी न्यायालयसे सर्वेधः स्वतस्त्र थे क्योदि निरेशियोदे जुमैका विचार रिरेशी हा करते थे जावानकी नापान-

में श्री यह इक नहीं था। इसरी बात इस सन्विमें यह थो कि जापानी सरकार

सनती थी। निस समय जापानने पतिनिधि युख गये थे श्रीर बन्होंने

मन्यिवस्ताव किया था उस समयकी हालत ऐसी ही थी चौर उन्हें मही जगाय

मिला था कि जापान श्रमी इस योग्य नहीं है कि सन्धि-मुखार कर विरेशि-

योके जान और बालकी रचाया भार उसपर रखा जा सके। परन्तु श्रान वह यात नहीं है। युरप्रविशासियां श्रीर जापानियोजा न्याय इस समय जापानी

> कमा सकता है। परन्तु निस समयक्ता वर्धन उत्पर द्याया है वस । दक्षिमें श्रतस्य था।

र पाधान्येक्त दरवारी कापदे इताबुराना कहातत ज्ञान थे इसके



संघटन सम्बन्धी उद्योगको प्रथम अवस्था १११

निश्चय झुनाया गया तो उन्होंने इसका एकदम विरोध करना आरम्भ किया। उन्होंने कहा कि झभी जापानकी दुवनी अच्छी दशा नहीं है जैसी कि पाझाय देशोंकी और इसलिये कारियाको दशक देने बाहर जानक बदले घरका सुधार

करनाही अधिक आवर्यक है।

सायगा और सायोजीमा गुंद्धवादी पचके नेता ये और उनका यह कहना था कि सग्रह्म संन्ययंतपरही विशेष- कर देशकी शक्ति निर्भर करती है, और इसलिये यदि अन्यान्य सुधारों के साथ साथ ही सैन्यवर्की मी बृद्धि को तो सायगी तो राष्ट्रकी मर्यादा कैसे रहेगो। ये कहते थे कि कोरियासे युद्ध करना आवश्यक है। एक तो कोरियाको द्रगढ देनेके लिये और इसरे राष्ट्रकी सायवृद्धिको जगानेक लिये। इसपर योर वाद्यिवाद हुआ, यहाँतक कि कई दिन और कर रात यह होता ही रहा।

सम्बन्धन एक चट्टी विधित्र बात कही जाती है। अब इवाहुरा वारिंगटन पहुँचे और वहाँ के म्टेट मेक्टेट्सिस बातचीत शुरू हुई तो इचसे जावान-महा-राजके इस्ताचरकी सनद मंगी गर्या। तब इवाहुराची यह मालूम हुवा कि पर पर कार्यक्र करते कि विधे सनदर्का भी इस्ताचर्ता इती है और तब वहाँ से उन्होंने औडुवी और इतीना सनद लाने के लिये जावान भेता।

तुर्देश पड़नाह क्यार तथ वहां से उन्होंन क्यातुंचा आहे हाता सनद लान रे लिये जापात भेता।

2. पूर्वी चीर पिश्मी दीनों देशींका इन दो दलेंगे में परस्यर क्षट्याविकत्तान या उसे यदि इस व्यानमें रहीं से इनके मतनेद्वा कारण मो
से बीर कीर मामान दोलाचान। शानितादी जो लोग पे वे कभी सूपकी
कवाटिद देतकर कार्य थे और उसके साथ जापानकी बुतना कर रहे थे,
सीर जी लांग सुदली पुनार मचा रहे थे वे चित पूर्वी य देशोंकी ख़त्रपा
पहुत कप्यी तरहमें सममने थे और जापानकी मर्यादाके सम्बन्धमें
उनकी कुछ दूसरी ही राम थी।

. अलमें जय शानितवादियोंने युद्ध न करना ही निश्चिन किया तय साथगो, सोयीजोमा, गोती, इतायाकी और येतो आदि लोगोंने तुरन्तद्वी इस्तीका दे दिया और ये घर वेंड रहे। ये जानते ये कि लोकमत हमारे अनुकूल है क्योंकि बहुतसे सामु-राई ताल्कुकंदारशासनप्यतिक उड जानेसे देशमें किया जो नवीन राजनोतिक, प्रार्थिक य सामाजिक परियंतन हो रहे थे उन्हें अनुकूल अपने जीवनको न बना सकनेकं कारण बहुत श्यसन्तुट हो गये थे और कोरियापर युद्ध करनेकी युकार मचा से से। उनमेंसे इन्हें लोग यहाँतक आगे बहे कि युक्षमन्त्रक्षा सरकारों अन्तर्सापर आचेल करने लगे कि ये लोग किसी-की इन्हें सुनते नहीं, मनमाना काम करते हैं।

संवत् १६६१ में (नाव मासके बारंगमें) सायोजीमा, गोता, दतागाकी, येता, युरी, केमिरो, श्रोकामीतो, फुहसावा और मिस्सुओका, इतने लोगोंने मिलकर सरकारके पास एक अविद्याप भोजा : इसमें सरकारसे यह कहा गया था कि राजकार्मवारी मनमानी कार्य्यवाही कर रहे हैं, इसलियं आवर्यक है कि एक मितिनिधितमा स्थापित की जाय ! इस मकार पुनःस्थापनायाले दलपियाँमें फुट हो जाना परेला अवसर था जिसमे जापानमें सहुटनामक राज्य-प्रवालीकी मस्थापनाया सुण्यात कर दिया। उसी अविद्यन-प्रवालीकी मस्थापनाया सुण्यात कर दिया। उसी अविद्यन-प्रवाल क्या इस मकार है—

"आजकल जिस दक्ष्में शासनकार्य हो रहा है उसे देखकर हम लोगोंको यह विश्वास हो गया है कि इस समय शासनसत्ता न तो सम्राद्के हायम है और न लोगोंके हो, यहिक स्वय हुत कम्मेंचारियोंने अपने हायम से लिये हैं। यह सम्य है कि राजकम्मेंचारी जान बुमकर सम्राद्की

# संघटन सम्बन्धो उद्योगको प्रथम अवस्था ११३

द्मवता नहीं फरते और न प्रजापालनकी उपेदा करते हैं। पर घोरे धोरे सम्राटका महत्त्व कम होरहा है श्रीर लोगाँ। को कानुनके बार बार रहोबदल होने और अनुचित पारितो-पिक नथा दएडले कपू हो रहे हैं। लोगोंकी राय कभी सनी नहीं जाती श्रोर उनके कप्टोंका हाल जिस मार्गसे मालूम हो सकता है वह मार्ग मो बन्द कर दिया गया है। इससे स्पष्ट मकट है और इसे एक छोटा वालक भी समभ सकता है कि पेसी श्रवस्थामें सुख और शान्तिका द्वीना श्रतम्भव है। यहि इन युराइयोंकी जड़ न उखाड डाली जायगी ते। इसमें राज्य-की बरयादीका अन्देशा है। इसलिये कंवल देशहितके विचार-से हम लोग बहुत सोच समभ कर यह प्रस्ताव करनेका माहम फरते हैं कि राज्यको सब बातीपर सार्वजनिक वादवियाद होनेका प्रयन्य करनेसे ही इस दुरवस्थाका प्रतिकार हो सकता है। यह कार्य एक प्रतिनिधि-समा स्थापिन करनेसे हो हो सकता है। राजकर्माचारियोंके श्रधिकारीको मर्यादित फरके ही लोग अपने अधिकारीकी रहा कर सकते धीर सुमसे रह सफते हैं। हम लोग साहसपूर्वक कहते हैं कि यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जो लोग राजाको कर देते हैं, राज्यशासनमें राय देतेका भी उनकी अधिकार है ै।

गार्मद्रनपदके लेयक्संका यह कहना कहादि नहीं था कि जाय-निया पिता पितिनिष्ण के कर नहीं दिया जायमा।" इस पितानको माना है। कारिकार परिप्युद्देशि हो यह दियानाया जा चुका है कि जावानियाँका नेता कोई पितान नहीं था। इससे पाठकी यह मानुस होता हो पादकार होता कि पादकार देशिय तो राजनीतिक सितानत सर्वेमान्य होते थे वन्हें जायाजी करादि पाय मान रोने थे। पारचारा करनाकोर ये लोग इसने मुख्य हो गये थे।

#### ११४ ं जापानकी राजनीतिक प्रगति

दम सममते हैं कि राजकर्मचारी भी इस सिद्धान्तके विस्त्र न होंगे। जो लोग प्रातिनिधिक शासनप्रशालीका विरोध कर दे हैं वे यह कह सकते हैं कि अभी यह देश प्रातिनिधिक शासनप्रशालीके योग्य नहीं हुआ है क्योंकि लोगोंमें न उतना शिला है न उतनी समम है। परन्तु हम लोगोंका यह फहना है कि यदि चास्तवमें लोग श्रशिक्षित और नासमम हैं जैसा कि कहा जाता है, तो प्रातिनिधिकशासनपद्धतिही उनकी शिला और उनको बुद्धि दे विकासका बड़ाही श्रव्या सार्थन है। "

इस आवेदनपत्रको पढ़कर राजकाज देखनेवाले राजनी तिक्षोंको तो व इस्ही आश्चर्य हुआ होगा। अवेदनका रियोम अधिक संख्या उन्हों लोगोंकी थी को भीतरी सुधार और सार्यजनिक अधिकारोंसे देशकी प्रतिष्ठा और गौरकको ही अधिक महत्त्व देते थे। यड़े यड़े लोगोंने जब उनकी नीति नहीं चलने ही जिस नीतिको कि यह यहत आवश्यक सममते थे, तब उनके दिमाग ठिकाने न रह सके और उनमें यडी अशान्ति फैली। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी मालूम था कि कोरियासे युद्ध खेड़नेकी थात सबको विशेषतः असन्त्रप्थ भामुराइयोको भिय है। यास्तवमें यह जो आवेदनस्य भेजा गया था वह उनके मड़क उटनेका ही परिणाम था और सरकारको दिक्ष करनेके लिये ही यह भेजा गया था।

जो हो, इस मयीन राजनीतिक आन्दोलनके लिये यह अवसर यहुत ही उपयुक्त या। एक तो कोरियाके सम्याध-में लोगोंकी युद्ध करनेकी ही यही प्रयत इच्छा हो रही यो अवतक नयीन शासक मएडलके नेताओं में ऐसा पियाद कमी नहीं उठा था। इससे दरवारमें एकाएक फूट हो जाने- संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ११५

संबड़ी इलचल मच गयी और जो लोग दरवार छोड़कर चले आये थे उन्हीं पर लोगोंका घ्यान जमने लगा। दूसरो बात यह कि इस समय राजकाज संभालनेवालों में मुख्या इयाद्वर अंग्राहुवी, किदा और इतो ये ही लाग थे जो अभी यूरप. देख-कर आये थे और जिनके दिलीपर वहाँकी राजनीतिक संस्थाओं के संस्कार जम गये थे। अपने देशमें प्रातिनिधिक संस्थाओं के स्थापित करने के सम्बन्धमें ये इतने आगे नहीं बढ़े ये पर सबसे पहले इन्हों लोगोंने पाश्चास्य संस्थाओं के क्षापित करने के सम्बन्धमें ये इतने आगे नहीं बढ़े ये पर सबसे पहले इन्हों लोगोंने पाश्चास्य संस्थाओं के इतने आगे नहीं को इतसर अपने देशको शासनपद्धतिका बनानेका विचार किया था।

क्या या।

श्रमप्य साईन (धर्म विभाग) ने सरकारकी श्रास्से
श्रमप्य साईन (धर्म विभाग) ने सरकारकी श्रास्से
स्म श्रावेदनपत्रका जो उत्तर दिया यह बहुतहां स्नेह श्रीरएंक्यका सुचक था। रिजिस्म यह स्वीकार किया गया था कि
आवेदनपत्रमें जो सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं वे बहुतहां
श्रम्बे हैं, इसलिये उस पत्रकी सुचनाएँ सीकृत करके सीईन
(दरवार)की सेवाम भेजी जायँगी। श्रभ्यान्तरिक विभागसे
सम्मति लो जायगी, श्रीर जब मान्तीय शासकोकी परिपट्—
पूर्ती एक परिपट्ट स समय स्थापित की जाने की वात चल
स्दी थीं—म्यापित हो जावेगी तव निर्वाचनसंस्थाके प्रश्नपर
विवार किया जायगा।

इसके उपरान्त इस आवेदनपत्रका लोगॉने जी स्वागत किया यह ना पहुतही उत्साहपूर्ण था। देशकार्य करनेवाले जितने प्रधान लोग थे, सबके सब इस प्रश्नवर विचार करने

१ जापानका शासन तान विभागामि विभक्त था, (१) सीर्त याने महाराजका दरवार, (२) सार्देन याने धर्म विभाग, श्रीर (१) कर्दन याने सारावनच्छत ।

छोर इसके पद्यमें या विपन्नमें निश्चय करने लगे। सब समा सारपत्र सम्पादक जिन्हें उस समय शिखने और टीकाटिप्वजी करनेवा पूर्व स्वतन्त्रता था, यह उत्साहस और हदय खोल वर इस विपवकी आलेचना करने लगे। निर्वाचनसस्या स्थापिन करनेकी यातका विरोध करनेवाले बहुतही पम लोग ये। वाहबिवाद केवल यही था कि यह क्षत्र स्थापित हो। जापान, जैसाकि पहले सिंसा गया है, उस समय पाद्यात्य सम्यताके वर्षीमृत हो गया था।

विरोध वरनेवालॉमें जो सबसे मारी विरोध था वह डाकुर हिरोधुकी केतीका था । ये सम्राट् परिवार विभागके एक अफसर थे। इनका एक विद्वत्तापूर्व लेख 'तोकिया निधि-निचि शिम्यून' नामक अभावशालो समाचारप्यमें निकला। इसकी जो बास खास दलीलें था ये इस प्रकार है—

" आएतमें लेक्सत मस्तुत करनेकी बातपर हो विचारशील पुरुष मामवा ध्यान लगा हुआ है। इसमें बोई सन्द्रह नहीं कि देशों शान्ति और मुखनसुन्तिका प्रकार कोई उपाय नहीं हो सकता। परन्तु इसमें परु कठिनाई है। लेकिस लेकिस के इडीकरणले बढ़कर हैं। कोई उपाय नहीं हो सकता। परन्तु इसमें परु कठिनाई है। लेकिस सदाववंदाही चित्रकपूर्ण और प्रमादरहित नहीं हुआ करता। यूपपरे सम्य प्रथमों भी लेकिस कभी कभी गलती था जाता है। जर यूरपरा यह हाल है नय हमारे कैसे नविस्वुय देशके लिये प्रमादरहित लेकिस प्रकार करना कैसे सम्भव है। प्रतिभिध समादरहित लेकिस स्वापित की जाती है कि देशमें शान्ति और गुपसमुद्धिक साधार्य जिनसे वना रहे ऐसे बानून श्रीर नियम उन समाग्रीमें बनावे जायें। ऐसे सानून वननेके पर्ने द्वा

संघटन सम्बन्धी उद्योगको प्रथम अवस्था ११७ बातको ब्रावश्यकता होती है कि सामाजिक रीनिनीति,

सर्वसाधारणकी रहनसद्दन श्रीर उनके श्राचारविचारीका

स्दम अनुसन्धान है। जिसमें वे कानून उनकी परिस्थितिके प्रतिकृत न हो जायें। ... इस कामकी केवल पण्डितही कर सकते हैं।... यह सच है कि हमारा देश धीरे धीरे उप्रति कर रहा है पर यह भी सच है कि किसान श्रार व्यापारी श्राज भी उसी पुराने जमानेके हैं। ये अनजान और नादान बने रहनेमें सन्तुष्ट हैं श्रार उनमें अभीतक राजनीतिक जीवनका विशेष सञ्चार नहीं हा सका है। सामुराइयोंकी बात जुदी है। पर उनमें भी ऐसे ही लोगोंकी संख्या विशेष है जा इन वातांका सममते हो कि सरकार का है, नागरिक होना क्या वस्तु है, सरकारको कर लगानेका अधिकार को है श्रीर पर्यो कोई नागरिक सैन्य-नियमीकी मानता है। ये बहुत मामुली बातें हैं। किर भी १० में = या ६ श्रादमी इन मधाका ठीक ठीक उत्तर न दे सकेंगे। ... खयं राजकर्मा-चारी मी अपने अपूर्ण शान श्रीर शिकाकी आलाचनासे नहीं बचने पाते। पर मैं अपनी जानकारीके भरोसे कह सकता हँ कि इन राजकर्माचारियोंके बाहर देशभरमें ६०।७० से श्रधिक पेसे पुरुष नहीं हैं जिनमें कुछ विशेष जानकारी या याग्यता है। । इन ६०।३० पुरुपोक्ता देशके ३ करोड़ श्रविवासि-योंका प्रमाण मान लेना असम्भव है। राजकर्मचारियांपर जी यह मारीप किया गया है कि ये किसीकी सनते नहीं श्रीर

रे. डा॰ केती दन बातोड़ी बास्तवर्ध यामुली समामने थे या करीने गिर्फ स्थानके विदानसे ऐसा सिला है, यह कहना बड़ा कटिन है। पर दनमें सम्बेद नहीं कि डा॰ केती जैसे परिदर्शने उस समय ऐसी वार्ने कहीं है। मनमानी कार्यवाही करते हैं, यह टीक नहीं है। पर यह ज़कर है कि जैसी हालत है उसमें इनके बिना सरकारका कार्य चल नहीं सकता। लोगोंमें यदि चैतन्य उरपन्न करना हो तो जहरी जल्दी मातिनिधिक शासनमणाली चला देनेकी अपेता पार-शालार खेलती जायें ते। यह काम यहुत अच्छी तरहरे हो सकता है। इसलिये में यह कहना हैं कि इसी समय सार्यजनीन प्रतिनिधि निर्वोधिमी संस्था स्थापित करनेती जो वात उटी है सो महक सममित्री और नादानी है।"

संवत् १६३१ में (फाल्यनके गुरूमें ) इतामाकी, गोता चौर सायीजिमाने मिलकर केताके लेखका उत्तर लिखा । इन्होंने इस बातका बड़ा तीव प्रतिवाद किया कि जो थोड़े से लोग राज्यशासन कर रहे हैं उनके श्रतिरिक्त देशमें शासन करनेकी याग्यता और किसीमें है हो नहीं और है भी ते। बहुत थोड़े लोगेंमें। सच पृद्धिये ते। पुनःखापना श्रीर शासन सस्कारका कार्य सबसं पहले ताल्लुकेदारीने नहीं वरिक निम्नश्रेषीके सामुराइयों श्रीर रोनिनोंने<sup>र</sup> हो सोचा था और देशके समस्त लोगोंके मिलकर उद्याग करने-हीसे सुसम्पादित हुन्ना था। इन्होंने यह भी दिखलाया कि लोग जो इतने दुवे हुए हैं इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि अभी उनमें उतनी सभ्यता नहीं श्रायी वरिक इसका सारा दोप वर्तमान राजनीतिक संसाधोपर है। उन्होंने यह भी कहा कि फिर भी हम लेगोंने सार्वजनीन निर्वाचिनी सस्याका अधिकार नहीं माँगा है। उनका कथन यह था कि पदले सामुराहयों ब्राट धनी किसानें तथा व्यापारियोंकी

रोनिने। वन सामुराइयोको कहते थे जेर सामुराई देकर भी किसा कारणसे अपने सम्दारसे प्रथम हो सर्थे ।

संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था ११६

निर्धाचनका अधिकार है देना चाहिये, क्योंकि उन्होंने ही इन नये नेतात्रीका पैदा किया था।.

इस प्रकार जापानकी सङ्घटनात्मक शासनप्रणालीके

श्रान्दोलनका पहला परदा उठा। श्रवतक 'तोकियो निचि-निचिं', 'चोपा', 'ब्राकेवोनो', 'युविनहोची' ब्रादि समी

प्रमावशाली समाचारपत्रीने सरकारका पत्त लिया था ;

पक्षीकरण करने तथा ताल्नुकेदार-शासनपद्धतिको उठा देनेका जो उनका उद्देश्य था उसीको पुरा करनेमें लगे थे। पर जब दरवारमें दो पत्त हो गये नव समाचारपत्रमें भी परस्पर वाग्युद्ध होने लगा। जितने प्रसिद्ध समाचारपत्र थे वे सब पक 'ताकिया निचिनिचि 'की छोड़कर शासन-पदस्रोंके प्रतिपत्तियोंको तरफ थे श्रीर सरकारपर तीव टीका करते थे। सं० १६३१में (माधके आरम्भमें) जिन्स इवाकुरापर तीय आलेखिनात्मक एक लेख निकला। फरवरीमें भूतपूर्व मंत्री येताने जिन्होंने आवेदनपत्रपर मी हस्ताचर किया था, सागाके लोगोंका बलवा करनेके लिये उभारा । इसी योच इतागाकी और सायगा प्रयने घर कीची श्रीर कागेशिमा श्राये । यहाँ इतागाकीने एक राज-नीनिक समा स्थापित की जिसका नाम रिशिशशाथा और प्रातिनिधिक सस्धान्नोंके विचार फैलाना जिसका उद्देश्य या। और सायगोने नो सामरिक शिक्षाके लिये एक गैर-

१. इम उत्तरमें विरोवना यह दे कि बारबार उसमें निलंके लोकतन्त्र शासन रेपे-भेन्टेटिव गवर्मेंट ! से बावनरण देकर बापने कथनका समर्थन किया गया है।

मरकारी पाठशाला खेला दी।

क्योंकि श्रमी सभी प्रधान प्रधान नेता शासकमण्डलमें थे श्रीर देशकी समस्त शक्तियोंकी केन्द्रीमृत करने, देशका

#### १२० स्मापामकी राजनितिक मगति

यह गय देखकर सरकार वड़ो हैरान हुई खार रन कांगोंफे मनको फिरा देनेके लिये उसने फारमेशसाके विरुद्ध संना
भेजनेकी तदवीर सांची। संवत् १६३१ के मई महीनेस्
सायगो ताकामेरीके क्षेट्रे भाई सायगो योरिमिचिक अर्धान
२००० झादमी फारमेशसा भेजे गये कि यहाँ जाकर उन पाटतिक डाकुआँको दएड दें जो जापानसे और रिउ-किङ टापुग्रांस आनेवाले चड़ान-टकराये जहाओंके यात्रियोंको मार
डाला करते थे। उसी समय चेत्रके अन्त तक पातिनिधिक
संस्थाओंके युप्पादस्वर पिडो चिक्रोन्याँ कारगी। अर्थाद
प्रात्तीय शासकोंकी परिषद् स्थापित करनेकं देतु एक घोपणा
दरबारसे मकाशित हुई।

हती अवसरपर दती श्रीर इतायीने श्रीवुचोक्षे पत्तके साथ फिदा, इतानाकी श्रीर गेतिका मेल करानेका उद्योग किया श्रीर श्रीसाकामें सभाका प्रकथ किया गया; यह सभा इतिहासमें 'श्रीसाका सम्मेलन' नामसे यसिद्ध है। इतोन मेलके ये प्रस्ताय

 इ. कुळ हो लोगोंके हाथमें सारे शासनसूत्र न चले जायें और आपो चलकर निर्वाचिनी संस्था स्थापित होनेश भागें उन्मुक रहे इसके लिये कानून बनानेवाली एक सभा (मेनरो-इन) स्थापित होनी चाहिये।

२ व्यायविभाग और शासनविभाग, ये दोनों अलग अलग रहें, इसके लिये एक उच्च न्यायमन्दिर (ताइशिन-इन) स्थापित होना चाहिये।

 प्रजाकी धास्तविक दशा जिसमें मालूम है। इसके लिये प्रान्तीय शासकेंक्षि एक परिषद् ( विद्ये विश्रोक्यों कार्गी) स्थापित होती चाहिये।

### संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम अवस्था १२१

४. शासनकार्यके जो कई विभाग है उनके और उपिय-भाग होने चाहियें जिसमें धर्म, शासन श्रीर न्याय संबंधी सब कामोंमें पर्याप्त विशिद्धता उत्पन्न हो।

इतागाकीकां ह्यांड्रकर सबने ये प्रस्ताव स्योद्धत कियं श्रीर शासनकार्यम भाग लेगा स्वीकार किया। इतागाकी चाहते ये कि निर्वाचित धर्मसमा स्थापित हा। वे गेन्सेरइत नामक अनिर्वाचित संस्थाको नहीं चाहते थे। तथापि महा- राजाधिराज जापानसमारुने उन्हें बुला मेजा और इतागाकीने मंत्रियह स्वीकार किया।

इतागांकी संघटनात्मक शासनान्दोलनके प्रधान नेता थे और इसलिये उनके दरवारमें ब्रा जानेसे आन्दोलन कुछ दीला पड़ गया। पर इतागांकी अधिक दिन दरवारका कार्य नहीं कर सके। संबद्ध १६३३ के आरम्भमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण यह बुआ कि ओक्साका सम्मेलनमें सुधारके जो उपाय स्वीवृत दुष थे वे केरियांके 'केरकन-चन' वालं मामलेके कारण स्वितित रखे गयं।?

इसी समयके लगमग उदारमतचादियोंके आन्दोलनका प्रतिकार प्रकट होने लगा। सं० १,६३० का जो समाचारपत्र संबंधी विधान था उसने मुद्रणस्वातंत्र्य नहीं जीना था। वह रइ कर दिया गया और संबद्ध १,६३२ में (आयाद्रमें) एक ऋति तीय खापा संबंधी विधान तथा मानहानिका कानून वन गया समाचारपत्रोंके लेखनस्वातन्त्र्यमें तथा झुगाखानंके प्रकाशन-कार्यमें यद्वी भारी बाधा पत्री। जो कोई सरकारको दीप

संबद्ध १६३१ में अनयोकन नामक जावानी जर्गा जहाजपर केरियामें गांले घरसे थे। पामका बहुत बढ़ा नहीं, बापसमें हा समकीता हो गया और संबद्ध १६३२ में मैत्री और स्थासरकी संधि ते को गया।

लगाना या उसकी तीम झालोचना करता उसके लिये जेल या छुमनिनी सज़ा थी। सरकारने इन कटोर उपायोकी वड़ी स्ट्रनाके साथ कार्यमें परिशृत किया। रोज़ही कोई न कोई पत्र सम्पादक पन ड्रा जाने लगा।

रघर यह सघटनात्मक ग्रासनप्रणालिके लिये आत्रालन हो ही रहा था और उधर मस्तुमाम संवत् १८३४ में भदर ग्रक हो गया जिसका प्रभाव देशभरमें फैलने लगा। १६३० में दरवारमें जो फूट हुई उसीका यह फल था। इस विद्रोहका नेता सायगे तकामोरी था जो एक समय जापानी सेना-का शिराभूषण था। उसने पुनःस्थापनाक समय पढ़े कर रपाममके काम किये थे और इसमें ग्रसाथारण ग्रासा, युद्ध-नीनिक्षान, स्वार्थव्याग और इसमें ग्रसाथारण ग्रासा, युद्ध-नीनिक्षान, स्वार्थव्याग और इसमें ग्रस थे ऐसे गुण थे जिनके थलसे जापानी सेनामें उसे भवसे बढ़ा पद प्राप्त हुआ था। पर कोरियासे युद्ध टानके वोता जब दरवारस नाम-जूर हा गयी तब उसने अपने पहसे इस्तीक़ा दे दिया और घर (कागोशिमा) आकर एक गैरसरकारी स्कूल सोला जिस-में यह युद्धकलाकी शिला देने लगा। यह अपने साथियोंसे मी

संघटन सम्बन्धो उद्योगको प्रथम अवस्था १२३ श्रालग रह कर काम करने लगा और संघटनात्मक शासनके श्चान्दोलनमें शरीक तक नहीं हुआ। वह एक प्रकारसे विदेश

सम्पर्कका विरोधी था। पास्नात्य सम्यताका शोघ अनुकरण

कर लेनेका विरोध करता था। सरकारने उससे फिर अपनी जगहपर श्रानेके लिये बहुत आग्रह किया,पर सब व्यर्थ हुआ। उसका कुछ पेसा प्रमाव था, उसके चेहरेपर कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति थी कि उसके जन्मस्थान सत्सुमार्म सर्वत्र ही उसके युद्धविद्यालयका प्रभाव पड़ने लगा। यहाँ तक कि उस प्रान्तका शासक भी उसके वशमें हो गया। सरकारने इस भयद्वर श्रान्दोलनको रोकनेके लिये बहुत उपाय किये। परन्तु जब सरकार कागोशिमास शस्त्रागार हटाकर श्रीसाकामें ले गयी तब सायगोके मित्रों और अनुयायियोंने आकाशपाताल एक कर डाला। इस भयद्भर विरोधके प्रवाहसे सावगो भी न वच सका और देशभरमें श्चापसके युद्धकी श्रम्नि प्रज्ञ्वलित है। उठी। सायगोके लगभग २०००० (तीस हज़ार) श्रनुयायी थे, सरकारने ६०००० से मी अधिक फ़ौज भेज दी। लगभग सात महीने मारकाट , दोतो रहा तय जाकर कहीं गदरकी आग बुभी और शान्ति स्थापित हुई। इधर मरकार सत्सुमाके बलवाइयोंकी द्यानेमें लगी हुई थी द्वार उधर संघटनात्मक शासनके श्रान्दोलनका दूना ज़ोर वढ़ रहा था। फिर एक श्रावेदनपत्र सरकारके प्रास मेजा गया। इस यार रिश्यिशाके एक प्रतिनिधि काताश्रीका केंद्रियोने यह श्रावेदनपत्र भेजा था । पर यह स्वीकृत नहीं हुन्ना । इसके याद काताओका और कीची प्रान्तस्थ रिशिशशाके कोई यील यारंग समासद गिरफ़ार श्रीर केंद्र किये गये। सरकारका १२४

श्रमित्राय इनके पण्डनेमें शायद यह था कि सत्सुमाका बल्जा फैलने न पाये।

सत्सुमाके बलवेसं सङ्घटनान्दालनका यो ता कोई सम्बन्ध नहीं था पर सम्मयत इस बलवेने लोगामें राजनातिक चेतन्य उत्पन्न कर दिया था। सं०१६६४ में अम्पान्तरिक युद्धकी जब समाप्ति हुई तो। देशमरमें सङ्घटनान्दोलन फेल जुका था और चारों और कितन ही राजकीय सङ्घ स्थापित हो। गये और मिश्र भिन्न स्थानोमें उनके प्रधान कार्यालय भी रहुल गये थे।

प्रातिनिधिक संस्थाओंकी शिक्षा देते थे ! सबत् १६३६ में श्रोकायामा प्रान्तके लागोंने सरकारके पास एक आधेदनपत्र भेजकर राष्ट्रीय समा स्थापि १ करनेकी प्रार्थना की श्रीर साथ ही सर्वेसाधारत्वमें एक स्वना बॅटया दी कि इस कार्यमें सत्र लोग हमारा हाथ बटावें। स० १६३७ के

यहाँसे समय समयपर प्रचारक भेजे जाते थे जा लागींका

आरम्भमें पक दूसरा मेमेारियल किञ्जाश्रावशात ( इस नामकी राजकीय संस्थाने) गेन्टो इनके पास भेजा जिसमें सन्धिपर्याका संशोधन श्रार निर्वाचक सभा स्थापनकी प्रार्थनाकी गधी थीर।

उसीके बुछ दिन बाद सब राजकीय संस्थाओं नी एक महासभा खासाकामें हुई धार प्राविनिधिक प्यवस्थापक सभा की स्थापनाका पक्त समर्थन किया गया। २४ मान्तीकी २० स स्थाधीले कुत =5000 से भी खियक समासदान दस महास भामें यान दिया था। यह प्रस्ताव स्थीवन हुआ कि के कुकाई किसोर्ट दामीकाई अर्थास "राष्ट्रीय-सभा-स्थापनार्थ सञ्चक

रे यद प्राथनाथन बहुत लम्बा है जिसमें राष्ट्राय परिषद्का स्थापना अ पणन स्रतेक विधान क्या गय है। ये दिशान (रखानें) बाबरा मातिनिकित संस्थासाके बरात विद्यारांपर किये गये हैं और उनम देशमाल पूर्ण साहेक्डा



का गृह चोकमा fu

## संघटन सम्बन्धी उद्योगकी प्रथम श्रवस्था १२५

समान के नामसे सरकारके पास एक प्रार्थनापत्र मेजाजाय। काताओका और कोनो इस कार्यके लिये प्रतितिधि खुने गये। य तुरन्त हो ताकिया पहुँचे और प्रधान मन्त्रीके सामने उन्होंने प्राप्तनापत्र उपस्थित किया। है यह एत्र महाराजाधिराजके नाम लिखा था, परन्तु इसे सम्बाद्तक पहुँचानेसे प्रधान मन्त्रीने इनकार कर दिया। कहा कि लोगोंको राजकीय प्रार्थन नायन मेजनेका कोई अधिकार नहीं है।

श्रीहुमा (वाद्यों काउएट श्रीहुमा हुए) उस समय श्रीहुमा (वाद्यों काउएट श्रीहुमा हुए) उस समय श्रासक मएडलमें ये श्रीर श्रयने श्रिथिकारके श्रिखरतक एडुँचे हुए थे। किंदो १६१७के श्रथ्यान्तरिक युद्धके समयही १ए लोकसे चल दिये थे। श्रोहुरों 'जापानके स्तम्म ' जिनकी बुद्धिमत्ता श्रीर नीतिनियुजतों हो पुनःच्यापनाका वृद्धा मार्य श्रोते सो स्तम का बुद्धा था श्रीर को वारवार बुद्धिमानोके साथ उच्छद्धालाका दिराम करते थे ये भी श्रय न रहें। संयत् १६१५ में राजविरोधी चातकों के हाथ उनका श्रीरान्तहुश्रा। १

रे. उस समय प्रधान मन्त्री ही सर्वजेष्ठ श्रविकारी थे; शासन सम्बन्धी सान्तविक श्रविकार वैभागिक मन्त्रियोंके हाथमें थे।

२. दरवारमें सबसे प्रमावशाली पुढ़र घोडूबा था। प्रमासत्तात्मक सुवार धोर सापगो ताकानारीका यह वड़ा भारी विदेश्यी समका जाता था। सायगो माकामारीसे सर्वसायरणकी सहानुमृति थी श्रीर वसीका यह विरोधी समका

गन्मेपन हुमा है। इसमें जिया था दिः "खंद शासनसे देशमेगका नाग होता दि राष्ट्र से सद्वरानिमं द देखता व्याती है और महाराजािपागको सिद्धारानको मूर्यवतता सद्वरागक होता है । देखते सद्वरानिक स्व देखता व्याती है जिया निकार स्व राष्ट्र होता है। देखती है जिया निकार स्व राष्ट्र होता स्वाती है जब की सामानिक है। देखती है जो देखती होता है। देखती स्वाती स्वाती स्व राष्ट्र होता होता है। देखती होता है जब देशमें स्वात्यस्व स्व राह्म होता होता होता है। स्व राष्ट्र राष्ट्र स्व राष्ट्र राष्ट्र स्व राष्ट

#### १२६ 📌 जापानकी राजनीतिक प्रगति

इस प्रकार अब केवल श्रीकुमाही रह गये जो वैदेशिक सचिव तथा आर्थिक सचिवका काम कर रहे थे और मंत्रिमएडलमें इन्होंका रायदाय था।

जय उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय परिषद्की स्थापनाके लिये लोग बहुतही उद्दीपित है। उठे है ते। लागीका पत्त लेकर तथा सरसुमा श्रीर चेाशिऊके सरदार-घरानेका बल तेाइ-कर इन्होंने भीतर ही भीतर अपनी शक्ति और लोकप्रियता वढानेका प्रयस आरम्भ किया। यह बात पहले लिखी ही जा खुको है कि तोकूगया सरकारके विरुद्ध जो राज्य-कान्ति हुई उसके श्रमल कारगुज़ार सासुमा, चाशिक हिज़न और ते।सा रन्हीं चार बड़े पश्चिमी ताल्लुवंकि सरदार लोग थे। अतएव जब नवीन सरकार स्थापित हुई तो इन्हीं लोगोंके हाथमें सब अधिकार आगये श्रीर सरकार नाम भी 'सच्-चिश्रा दोही सरकार ' पड़ गया।<sup>१</sup> पर संबद् , १९३० में जब दरवारमें पत्तभेद हैं। गया तब सत्सुमा और चेाशिकके सरदार ही मुखिया हा गये थार तय 'सन् चित्री सरकार 'यह नाम पड़ा। रे द्रोकुमा हिज़नके सामुराई थे, सत्समा या चोशिक दलसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं था। इसलिये इन्होंने इन लोगोंका वल तोड खालनेकी इच्छा की। इसी हेत्से इन्होंने प्रिन्स श्रारसुगावा सदाइजिन, श्रीर

आनेसे राजकीय वसवाइयेने इसकी ब्याहति सी । बस्तुतः सायगेरसे इसकी

भेर्द्र राष्ट्रता नहीं थी। १ सत्सुमा, चेशिक, तेश्सा और दिलनका ही संचिन्न नाम 'सत्-चिक्रो-देशी' था।

२. 'सत्त-चिम्रो 'सत्सुपा श्रीर चोशिक का क्षेटा रूप है।

# संघटन सम्बन्धी उद्योगको प्रथम श्रवस्था १२७

इवाकुरा उदयजिनको १.८४० में हो राष्ट्रीय परिपट् स्थापित करनेको सलाह दी थी। जब यह भेद प्रकट हुआ तो उनके सत् 'चित्रोग सहमन्त्रियोंने उनका ऐमा विरोध श्रारम्भ किया कि मन्त्रिमएडल हो उत्तरपत्तर जानेको नौबत श्रा गयो।

इसी समय हुकाइडॉमें सरकारो कारखानेंको उटा देनेका विचार हो रहा था और उसके सम्बन्धमें औपनिवेशिक मण्डलके अध्यत तथा दरबारके एक मंत्री कुरेदाने जैसा स्ववार किया था उसके कारण सरकारको यदो निल्हा है। हो थी। यान यह हुई कि इन कारखानेंमें र करोड़ उर्ज लाख येनसे भी अधिक देशका धन खर्च हुआ था और कुरोदा उन्हें ३ खाख येनपर क्वानसा वेगपकी शिक्षाक्वाह मामकी एक गैर सरकारों कोठीको जिससे कुरोदाका यहुत सम्बन्ध था, वेच येन चाहता था। आकृमा पहलेहीस इस विकास विचय थे। पर जब यहुमतसे दरबारने वेचनाही निध्य किया तो समाचारपत्रोहारा उन्होंने सरकारपर आकृमण आरम्म किया तो समाचारपत्रोहारा उन्होंने सरकारपर

सरकारकी हरएक कमज़ोरी सङ्घटनान्दीलनकारिश्रोका यल बढ़ानेवाली होती थी। उन्होंने इस ज़ोरशेरसे आन्दोलन शुरू किया और इस कदर लोगोंमें सहाजुन्ति भरदों की सरकार यदि इस आन्दोलनकी प्यास बुमानेका कोई प्रयत्न न करती तो देशमें उपद्रव आस्म है। जाता।

संवत् १६३- के आधिव मासमें सरकारने अपने कार-सानोंको वेचनेका निश्चय यदल दिया और सायहो एक राजयोग्या मचारितकी कि संव १६७४ में राष्ट्रीयपरिपद् स्था-पित होगी और उसकी सब तैयारी सरकार अभीसे करेगी। इसो योग और उसकी सक्ष्यय त्यागनेकी संलाह दी गयो।

### १२≍

जीत है। गया।

स॰ १६६६ में (फाल्गुन महीनेमें )जापानके लिये सहुदन निध्यित करने हे पूर्व यूरपन्नी राजनीय सस्थामाका निरीत्व अरके माने हे लिये हती और उसके साथी यूरप भेते गये। इस प्रकार महादनान्दालनका पहला स्नामनय निर्विग्न समि

जापानकी राजनीतिक प्रगति

# तृतीय परिच्छेद

### सङ्घटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय

पिछुले परिच्छेदमें प्रातिनिर्धिक शासनमण्डालीके लिये शान्दोलन करनेवालीके उद्देश्यकी सफलताका उल्लेख किया गया। सवन् १६३६ के कार्तिक आरममें राजधोपणाने राष्ट्रीय परिपदुर्की स्थापनाका दिन नियत कर दिया, और सह मानक कर दिया कि उस परिपदुर्की योजना और अधिकारोंको स्थय सम्राट् निश्चित करेंगे और तब उसकी भी येषणा होगी। इसलिये अब इन सहटनमणालीके उद्योगियोंको विश्वान्ति लेनेका अवसर मिला। परन्तु इस प्रतिक्षात परिपदुर्की प्रत्यन्त प्रतिकार माने विश्वक स्थापका मानि माने किये विलक्ष्य हा सुक्र मिला परन्तु के स्वाचन विश्वक स्थापका मानि माने किये विलक्ष्य हा चुक्तेयर भी इनके लिये विलक्ष्य हो इसके स्थापित होनेके पूर्व नी वर्ष जापान किस राजनीतिक प्रवाहने वह रहा था।

संवत् १६२० के फाल्युन मासमें श्रासाकाके राष्ट्रीय-सभा-स्थापनार्थ-समाजके अधिवेशनमें कुछ मतिनिधियोंने यह मस्तान किया था कि कुछ निशिष्ट सिन्द्रान्तीपर एक स्थायी राजनीतिक दन स्थापित होना चाहिये। परन्तु पहुतके होगों के विचारमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनाकी केर्त टड़ आशा नहीं थी, और इसलिये उस समय कुछ भी मिर्णय नहीं है। सका था। परन्तु कि लोगोंका यह प्रस्ताव था उन्होंने आपसहीमें जियुतो (उदार मत दल ) नामसे अपना पक दल कायम कर लिया और एक धोपणापत्र निकालकर यह ज़ाहिर किया कि इम लेग सर्व साधारणके स्थातंत्र्यका विस्तार, उनके आधिकार्यको रहा। उनके सुख और समृद्धिका उपाय करनेका मयल करेंग। समस्त जापानी मजाजनोंकी समानता और संघटनाहमक राज्यमक्त्य प्रचलित करनेके श्रीचित्यमें हमारा विश्वास है।

जब राष्ट्रीय परिपदकी स्थापनाका विचार निश्चित हा बुका तव 'राष्ट्रीय समास्यपनार्थ समाजके सञ्चालकोने उदार-मतदलसे मिलने श्रीर एक सुरद्द शक्ति साथित करनेका प्रयत्न किया। यह भी हुआ श्रीर उदारमतदलकी योजना पुनर्वार निश्चित की गयी। संयेत् १८३२ के कार्तिक मासमें उन्होंने अपना उद्देशपपत्र मकाशित किया जो इस प्रकार है—

 हम लोग जनताकी खाधीनताका चेत्र बढ़ाने, उनके अधिकारोंकी रचा करने श्रीर उनकी सामाजिक उन्नति करने-का मयल करते हैं।

२. हम लोग श्रादर्शसक्य सहदनात्मक राज्यतन्त्र निम्मीण करना चाहते हैं।

 इमलोग अपने उन भारयोंसे मिलकर जो इन सिद्धान्तीं-की मानते हैं, अपने उद्देश्योंकी साधना करेंगे।

दसका मुखिया इतागाकी ताइमुके या जिसे उचित या अञ्चित रीतियर जायानका कसी कहा गया है क्योंकि यह मञुष्यके जन्मसिद्ध अधिकारींका हृदयसे यस करता था। सं० १९३०में उसने कोरिया प्रकरणके कारण अपने मंत्रीयदुसे सरकारके पास प्रार्थना पत्र भेजनेके काममें यह भी एक मुखिया

था। सं० १६३२ में सरकारने इन्हें फिर मन्त्रीपद देना चाहा श्रीर यह वचन भो दिया गया कि इनके राजनीतिक सिद्धान्त यथासम्मव माने जायँगे, पर इन्होंने यह मान अस्वीकार कर दिया क्योंकि इताने जोकि मध्यस्य थे, जिन यातेांपर मेल कराना चाहा था उनमें शांतिनिधिक धर्मसभाको स्थापित करनेकी यात नहीं थी। यह सच है कि उनके राजनीतिक सिद्धान्त बहुत ही गम्भीर थे श्रीर उन्हें कार्यान्वित करानेको उनकी उत्कएठा कालानुरूप नहीं थी। प्रातिनिधिक शासन सम्बन्धी उनके विचार खप्तसृष्टिकेसे थे जिनका प्रत्यत्त राज्य-प्रवन्धमें कोई उपयोग नहीं हो सकता था। परन्तु इसके साथ हो यह भी मानना पड़ेगा कि वह स्वाधोन विवारके पुरुष थे और अपने विचारोंके पक्षे थे। उनके विचार उनके अन्य सम-कालीन राजनीतिश्रीसे अलग और अटल थे। उनमें अपूर्व आकर्पण्यक्ति थी। उनकी वाणीमें जादू भरा था। उनका मन नचन एक था और उनका व्यवहार कलइरहित था जिससे उनके अनेक अनुवायी हा गये थे। सच पृक्षिये ता आन्हो-लनके समयमें आदिसे अन्ततक येही उदारमत वादियोंके केन्द्रक्ष थे। कप्तान बिद्वलेने यहत ठोक कहा है कि कीगिशी-का निष्फल हो चुकनेपर इतागाकी ताइसुके यदि शासनसुघार-के आन्दोलनको न उडाते ते। प्रातिनिधिक सभाका प्रश्न ही देशको दृष्टिसे श्रामल हा जाता । फिर भी हम यह अस्वीकार नहीं करते कि उदारमतवादियोमें जो गरम दल था उसने समय समयपर मयद्वर कान्तिकारी उपायेका भी अवलम्बन किया जिससे देशमें अशान्ति फैलती थी, और इस कारल

### १३२ . जापानकी राजनीतिक प्रमति

उदारमतयादियोंकी यहुत यदनामी भी हुई। यहाँतक कि ये लोग गुराडे, वदमाय, विगड़ेदिल, वागी श्रीरपाडदोही कहे लाने लगे। यरनु गरम दलवालों के विधिविषद श्रावरणके कारण हतागांकी विधिविषद श्रावरणके कारण हतागांकी देशलेवाका महत्त्व कम करना टीक न होगा। यस्तुतः।जापनमें मातिनिधिक संस्पाझोंके सापनका श्रेय अतना श्रीकृता मोतिनिधिक संस्पाझोंके सापनका श्रेय अतना श्रीकृता और प्रतिकृति ही हतागांकी से भी है।

उद्रारमतवादियोंकं वाद "रिकन केंग्रिन हो।" त्रधांत् सङ्घर-नासुधारवादी दल उरण्य हुआ। श्रोकुमा श्रीर उसके साधियोंने होटे होटे कर्इ दलोंका मिला कर संवत् १६३६ के फाल्गुन मासमें यह दल स्थापित किया।

यह पहले कहा जा खुका है कि संघत् १.६३ में अयांत् एकही वर्ष पूर्व जब यह पता लगा कि सात्मुमा और वाशिजके सरदारिका बल तो इनेके लिये ओकुमा भीतर ही भीतर सह टनासक शासनका सुत्रपातकरा रहे हैं तब उन्हें मन्त्री-महत्तको हट जाना पड़ा। परन्तु ओकुमाके साथ सहायु-मृति रखनेवाले अनेक लीग थे। जो होनहार नवयुवक भिर्म भिन्न सरकारी विभागोंमें लेखकका काम कर रहे ये वे भी अपना काम को इकर इनके साथ हो लिये रे। स्व

१. चोनुमाने साथ जिन सोगोने सरवारी वाम दोड़ दिया पा उनमें निव्यत्निस्त सज्जन भी थे—याने वृत्तियों, मधान संवीत सेवक ( यादतें। एकप्रधान पक्ते सम्मादन )। जिमादा साचुरा, विचानिमाने लेकि हुनेवा, लोक प्रतिनिधि समाने चारमसे ही सहस्य। ज्ञायन्य विचानने लेकि हुनेवा, वे जीर फोज़ासी युक्ति ( पृत्तीस क्रमिनिध समाने सरस्य और सामित्र सकते नेता हुए बीर बीर वास्तेत्त विजिधित समाने सरस्य भीर तोकियोंके

### संघटनान्दोलनका दितीय अभिनय १३३

नान्दोलनपर यडा असर हुआ। १६३० के प्रकरणर्में एक तो यह। ब्रान्दोलनही ब्रारम्भ हुआ श्रीर दूसरे 'सत्-चित्रो सरकार' की स्थापना हुई जो कहते हैं कि बहुत कुछ श्रोकृमा के ही कपटजालका फल था। इस बार क्या हुआ कि सर-कारी कामसे हटे हुए लेगोंकी सङ्घटन-सुधार दल कायम हो गया, श्रीर इस प्रकार राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनाके विलम्बकालमें बहुत कुछ श्रन्तर पड़ गया।

ब्रोकुमा जैसे बनन्य विद्याप्रेमी थे वैसे उनके रूप श्रीर वाणीम भी कुछ अद्भुत मोहनीशक्ति थी। कितनेही सुशि-कित, सुसस्कृत श्रीर सुधारविचारके नवयुवक इनके दल-में आ मिले। अतएव इस सुधारवादी दलके कार्यकर्त्ता उदारमतवादियोंके कार्यकर्चाश्रोंसे बहुत ही भिन्नस्वरूपके थे। संघटनसुधारवादी विचार श्रीर कार्यमें नरम थे श्रीर उदारमतवादी गरम। इन दोनोंके जो उद्देश्यपत्र है उन्होंका देखनेसे इनका मेद स्पष्ट हो जाता है। सुधारवादी दलका उद्देश्यपत्र इस प्रकार है--

- हमारे उद्देश्य ये है—राजवंशकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखना श्रीर सर्वसाधारणकी सुखसमृद्धिके लिये उद्योग करना।
- २. हमारा यह भी एक सिद्धान्त है कि देशका भीतरी सधार होनेके पूर्व राष्ट्रके अधिकार श्रीर प्रतिष्ठाका क्षेत्र विस्तृत होना चाहिये।
  - हम स्थानीय स्वशासन स्थापित करनेकी चेष्टा करते

श्रयप हुए), कृषि व व्यवसाय विभागके मन्त्री कीनी विद्वन, हाकलार अध्यय मायेजिमामित्स, वैदेशिक विभागके लेखक कामात्सवारा चेडतारी ( बन शिषा तिमागके मन्त्री ) इत्यादि ।

### १३४ जापानकी राजनीतिक प्रगति

हैं और उसमें मुख्य अधिकारियोंका हस्तत्रेण करनेका भी अधिकार परिमित कर देते हैं।

४. इम यह नहीं वाहते कि सर्वसाधारणुको निर्वाचन-का अधिकार दिया जाय। इम चाहते यह है कि समाजशी पगतिके साथ साथ हो उसके निर्वाचनाधिकारमें भी भगति होगो चाहिये।

 इमारी नीति यह है कि व्यवसाय-सम्यन्ध बढ़ानेके लिये यह चाहिये कि जिन जिन वातेंमें विदेशियोंसे भगड़ा जा पड़ता है उन वातेंका हम द्वाह हैं।

े६. हम धातुनिर्मित धनके सिद्धान्तवर मुद्राद्वणपद्धतिका सुधार चाहते हैं।

इन दोनों दलाँका विरोध करनेके लिये सरकारी वक्त के लोगोंने एक तीसरा दल "रिकन तहसे तो " अर्थात् श्रद्धटनातमक साम्राज्यवादी दलके नामसे संवद् १६३६ के येन मासमें
स्थापित किया । इसके मुख्य उद्योगियों में पुत्तृत्वी महाग्रय
भी थे। "तिनिवानिव विम्नृत्" नामक मसिद्ध पत्रके सम्भादक
थे। इस नवीन दलका पत्र लेनेसे इस पत्रका नाम "गेगोये
श्रिम्बृत " (सरकारका दूत) पड़ गया था। उदारमतवादके
विरुद्ध इन साम्राज्यवादियोंने एक मतिगामिनी भारा प्रवाहित
कर दी थी बहु उस समय प्रकट ती नहीं हुई पर जापानकी
सक्टनापर उसके प्रवाहको भी स्पष्ट बिन्ह मक्ट हुआ है
जिसका विद्यार हुन झगले परिच्हेरमें करेंगे।

इन तीनों दलाँके उद्देश्यपत्रोंको यदि मिलाकर देखा जाय तो इस सभय जापानमें राजनीतिक विचारवारिकी कीन कीन घाराएँ मचाहित हो रही घी यह समक्षमें आजायगा।

### सङ्घटनात्मक साम्राज्यवादियांके उद्देश्यपत्रमें ये वचन हैं-

- १. हम सम्राट्की उस घोषणाको शिरोधार्य करते हैं जो संबत् १८३= के शारिवन मासमें घोषित हुई है और जिसमें राष्ट्रीय परिपद्का जन्मवर्ष संवत् १८४७ निश्चित किया गया है। इस समय श्रदल यदल करनेके चादविवादमें हम कदापि पढ़ना नहीं चाहते।
  - २. उसी घोपणाके श्रनुसार सम्राट् जो रूप शासन प्रबंधकी देंगे उसके श्रनुसार हम चलनेकी प्रतिश्वा करते हैं।
  - ३ हम इस वातके। मानते हैं कि सम्राट् इस साम्राज्यके निर्विवाद स्वामी हैं श्रीर यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय परिपद् के श्रधिकार शासन सिद्धान्तसे नियमित हों।
  - ४. हम यह आवश्यक समझते हैं कि नवीन धर्मसमा समाद्वय-पद्धतिपर होना चाहिये।
  - ५. इम यह भी शावश्यक समभते हैं कि योग्यायोग्यके विस्तारकी एडविसे विर्योजनाशिकार प्राणीवित देखा साहिते।
  - विचारकी पद्धतिसे निर्वाचनाधिकार मर्यादित होना चाहिये। ६. हम समभते हैं कि राष्ट्रीय परिपदको साम्राज्यकी
  - भीतरी अवस्थाके सम्बन्धमें कानून बनानेका अधिकार देना चाहिये।
  - इम यह आवश्यक सममते हैं कि हर तरहके कानुनको निषेध करनेका अधिकार सम्राट्को होना चाहिये।
  - म हम सममते हैं कि रोज्यप्रवन्ध सम्बन्धी कार्यमें स्थलसेना या नौ सेनाके मनुष्योंका प्रवेश न होना चाहिये।

समाह्यपदिसिसे यहाँ यह मतलब है कि पालेमेन्टको हो समाएँ रहनी फाहिसें—एक हात्स आफ कामन्स या प्रतिनिधि समा और दूसरी हात्म आफ साहें स्थानी सरदार समा ।

 हम सम्मते हैं कि न्यायिक्यागके सब कार्य कर्ता शासक विभागसे विश्वकृत अलग और स्वतन्त्र होने चाहियें।

१०. इम समभते हैं कि सभा, समाज, सम्मेलन तथा सार्वजनिक व्याख्यानमें यदी प्रतिवश्य होना चाहिये जहाँ उससे शान्ति भद्र होने की सम्भावना हो।

११. इस यह भी मानते हैं कि इस समय जा अपरिवर्च-नीय कागृज़ी सिक्षे हैं व मुद्राद्धण पद्धतिको क्षमशः सुधार करके परिवर्चनीय कागज़ी सिक्षे थनाये जायँ।

इस प्रकार समादृत्वी घोषणा हुए ५ महीने भी न योतने पांच ये और तोन षड़े राजनीतिक दल अपने चयने उद्देश्य-एवके साथ मकट हा गये। उनका मुख्य कार्य राजनीतिक सिद्धान्तीका प्रचार करना था। उनपर १-व्यी एनाव्हीके पाश्चात्य तत्वज्ञानका अत्याधिक प्रभाव पड़ा हुआ था। वे उस समय बड़ी तत्यरता और उत्सादके साथ राज्यसम्बन्धी प्रत्येक यावका परिकाम सोचवे और यादिकवाद करते थे। उनके यादिवादमें साम्राज्यके आधिष्ययका मुख्य प्रस्त या।

उदारमतयादियेका यह कहना था कि देश, देशवासियेके किये है, न कि राजा या थोड़ेसे लागों के लिये। राजा राज्य करता है, मजाके लिये, अपने लिये नहीं। अतप्य देशपर स्वामित्य देशवासियों को है। संहटनात्मक साम्राज्यादियोंने इस विचारका खहन आरम्भ किया और कहा कि हमारे देश मं अनादि कालते लिया जाती ही। प्राची के समारे देश में प्रसाद कालते लिया हो। उन्हीं की पहले से राजवेश के दखलों न चला आता हो। उन्हीं कहाराजियां समार्थन राष्ट्रीय परिषट् स्थापित करनेका निश्चय किया है और लेकितन्य शासनप्रयन्य विमाणि करनेका विश्वय किया है और लेकितन्य शासनप्रयन्य विमाणि करनेका चचन दिया है। इन बातों से प्रकट है। गया

कि साम्राज्यपर सम्राट्को ही सत्ता है। प्रागतिक दल ने मध्य-ममार्ग सीकार किया। उसने यह कहा कि प्रातिनिधिक धर्म-ममान स्वकार किया। च्या पर करा कि ताजा प्रजा दोनोंका समा या राष्ट्रीय परिषद् पेसी संस्था है जो राजा प्रजा दोनोंका प्रतिनिधित्व रप्रती है। सहटनात्मक शासन प्रणालोंके स्थापित होनेसे राजाकी प्रकतन्त्रता जाती रहती है, और इसलिए सहट-नात्मक शासनके अधीन देशमें देशपर राष्ट्रीय परिषट्काही प्रमुख होता है, जैसे इंग्जिस्तानके लाक प्रतिनिधिसभा वर्षात् हाउस द्याफ कामन्सका है।

धर्मनिर्माणके सम्यन्धमें पूर्वोक्त दो दलोका कहना था कि समाहय-पद्धति होनी चाहिये अर्थात् बड़े बड़े लोगोंकी एक श्रीर सर्वसाधारणकी एक, इस तरह दो सभाएँ होनी चाहियं । परन्तु उदारमतवादी एक हो सभाके पद्ममें थे ।

ु उदारमतवादी तर्कशालकी दृष्टिसे श्रपने विचारोमें जितन सुसन्नद्ध थे उतने ग्रीर दल नहीं थे। वे जनसाधारण्के स्वामित्यके विचारको उसके तर्कसिद्ध निर्णयतक से गये और कहने लगे कि शासन पद्धति निम्मांण करनेके लिये जन-साधारणसे निर्वाचित लोगोंकी एक समिति वनायी जानी चाहिये। परन्तु एक मार्केकी यात यह है कि उन्होंने जानयूक-कर कमी फ्रान्सके प्रजातन्त्रवादियोंके समान राजतन्त्रका उठा

देनेकी यात कहनेका साहस नहीं किया। राजनीतिक सिद्धान्तींकी केवल चर्चा ही हुआ करती ता

उससे लोगोंके मनमें कोई जिज्ञासा न उत्पन्न होती । परन्त यह श्रवसर ऐसा नहीं था। चारों क्रोर बड़ी रालवली पड़ गयी थी। राष्ट्रीय परिषदके स्थापित होनेकी यात सम्राट्की धोपणासे प्रकट होनेकी देर थी कि सर्वसाधारणमें बड़ी ही उत्तेजना फैल गयी। हर शब्स चाहे यह राजनीतिशहा, किसान हो,महुआहेा,कारमानेका श्रादमी हो,ज्यवसायी हो,शिल्पी हो, कोई हो,कोक्कू काई या राष्ट्रीय परिपद्की वार्ते करने सागगया। यह भले हो वे न जानते हो कि कोक्कूकाईसे उनका क्या

१३⊏

उपकार होने वाला है, पर उससे लोगोंमें राजनोतिक चर्चा फैल गई और वे नवीन विचारोंकी तत्काल प्रहण करने लग गये। इस प्रकार उदारमतका प्रचार शीव्रतासे होने लगा श्रीर राजनीतिक दलेंकि अनुपायियोंकी संख्या दिन दिन बढ़ते त्तगी । उस समय जापान पारचात्य देशांसे श्रपनी सन्धियेां-का संशोधन कराना चाहता था जिसमें उसे अपने देशमें श्रानेवाले मालपर कर बैठाने न बैठानेका पूरा द्यधिकार रहे श्रीर उसके अधिकारगत अन्य प्रदेशोंमें जहाँ पारचात्यांका व्यवसाय अधिकार हुआ यह यहाँसे उठ जाय। परन्तु जब कभी इस सन्धि सुधारकी बात छिड़ती थी ते। पारचात्य राष्ट्रांसे उसे यह जवाय मिलता था कि अभी तुम इस याग्य नहीं हो कि सन्धिका सुधार किया जा सके, क्योंकि श्रमी तुम्हारी राजकीय सस्याएँ और कानून इतने दढ़ नहीं हैं कि पारचान्योंकी जान श्रीर माल तुम्हारे हवाले की जासके। इस अपमानजनक अवस्थासे ऊपर उठनेके लिये यहतसे लीग संघटनात्मक शासनप्रणाली स्थापित करना श्रावश्यक सम-मने लगे और बहुतसे लोग जो और समय इसका विरोध करते, चुवचाप वैंठ रहे । इसी समय एक ऐसी घटना हो गयी जिससे हतागाकीक नाम द्यमर हो गया। इतागाकी पिकुमें उदारमतयादियां की एक सभामें संवत् १६३६ के चैत्र मासमें एक व्याख्यान दे रहे थे। ऐसे समय पंकापक एक आततायी युवा ने उनकी द्वातीमें खड़ार मारा । युवा अपराधी जब पकड़ा गया और

## संघटनान्दोलनका दितीय श्रभिनय १३६

इस हत्याका उससे कारण पूछा गया ते। उसने कहा कि "मेंने इतागाकीको इसलिये मारा कि यह देशका वैरी था "! सक्कर खाकर इतागाकी नीचे गिर पड़े। ऐसी श्रवस्थामें उन्होंने कहा कि "इतागाकी मलेदी मर जाय, पर स्तंत्रता सदा जीवित रहेगी"। इतागाकीके श्रव्य देशके श्रोरसे होरतक गूंज गये और ये शब्द श्रवतक वहुतेरे जापानियोंकी जिहापर विराजमान हैं।

ं घड़ीका लम्बक आगे जाता और फिर पीछे आता है। प्राच्छ उचेंजन के उपरान्त शिथिलता आही जाती है। फ्रान्स-में प्रजातन्त्र स्थापित हुआ, छाटे और षडे सब एक कर दिये गये, पहलेके सरदार अब साधारण क्षोगोंके समान ही नागरिक कहे जाने लगे, परन्तु नेपोलियन योगापार्टको जिस दिन राज्यामिषेक हुआ उसी दिन प्रजातन्त्रका अस्तरीसा हो गया और फिर चौदहर्षे लुईकी स्वेच्छाचारिताने अपना आसन जमाया । जिस समय अप्रेज अधिकारामिलापिणी- िलंपीने हाउस आफ कामन्सकी जालियोंमेंसे और अलवर्ट हालकी कुरसियोपरसे एक दल होकर निर्वाचनमत्त्रका अधिकार माँगा तो उस समय कई क्षियोंने अधिकार न देने की प्रार्थना भी सरकार से छी थी।

र चौरार्थं सुर्रंते क्रान्सपर (सबद १७०० से १७०२ तक ) ०२ वर्षे राज्य किया। यह इतिहाससे स्वेच्छावारी राजाके नामसे मस्दिर्द है। सबद १५०१ से म्रानसे के संप्रधान महानद्र म्हणीत हुआ। प्रचतक प्रासके सरवार क्षेत्र हुआ। प्रचतक प्रासके सरवार क्षेत्र देश । क्रातत्वक रान्हें कापारच नागिक बना दिना चीर येथी ''रितिया' या नागिक कर्द काने स्तो । संबद १६९१ में नेपीलवान क्ष्यना राज्यानिषेत्र कराया और स्वार प्रचल प्रपत्त प्रचल प्रचल क्ष्या ।

प्रजासचाक शासनके आन्दोलन प्रारम्भ होनेके पूर्व सार्व अनिक समाजो या समाचारपत्रोंकी खाषीनताम कुछ भी शहंगा नहीं था। पर संवत् १६३२ में समाचार पत्र संबंधी विधान बनाया गया जिससे समाचारपत्रों और पुस्तक प्रकाशकों में स्थाधीनता बहुत ही मर्यादित हो गयी। १८३३ में सभा और समाजका कानून धना जिससे सम्बंधित समार्थ और राजनीतिक समार्य पुलिसके पूर्व तत्वावधानमें शागयीं। १८३६ में यह कानून और भी कटोर वना दिया गया। शासवमें ऐसा मयइर कानून और भी कटोर वना दिया गया।

इस कानूनके ग्रनुसार प्रत्येक राजनीतिक संस्थाके लिये यह आवश्यक था कि यह अपने उद्देश्य, नियम, रचना, उपनियम इत्यादि तथा अपने समस्त समासदाँके नामौकी पुलिमको खबर दे। इतना ही नहीं, बल्कि जितने नये समासद हैं।, सभासद होते ही प्रत्येकका नाम और उसके सभासे त्रलग होनेपर फिर उसका नाम पुलिसको बतला दें। राज-नीतिक विषयमें कोई बात समभ लेना या व्याख्यान देना हो, उसके तीन राज़ पहलेसे पुलिसकी श्राष्टा सेनी पड़ती थी। राजनोतिक व्याख्यान या चर्चाकी काई सूचना बाँदना, किसीको समामें आनेके लिये अनुरोध या आग्रह करना, किसीको निमन्त्रण-पत्र भेजना, किमी राजनीतिक दलको कहीं कोई शासा स्थापित करना, राजनीतिक दलॉमें परस्पर पत्र स्वयद्वार करना या मैदानमें सभा करना एकदम मना था। विश्रद्ध साहित्यिक सम्मेलनां या परिषदोंमें यदि कहां कार्द राजनीतिक प्रश्न निकल पड़ता ते। उन्हें भी पुलिसका कीप-भाजन यनना पड़ता था । पुलिसको यह अधिकार दे दिया गया था कि यह सार्वजनीन शान्तिकी रहाके नामपर चाहे जिस राज

नीतिक सभामें जाकर दफल दे, चाहे उसे स्यापित कर दे श्रीर चाहे उसे उठा दे। पुलिस स्वयं श्रभ्यान्तरिक सचिवको श्राज्ञासे वारवार श्रपने इस श्रधिकारका उपयोग किया करती थी। वास्तवमें कानूनके शब्द उतने कड़े नहीं थे जितनी कड़ाई से उनपर श्रमत किया जाता था।

स उनपर अमल । करा आता था।

यह स्पष्ट हो है कि ऐसी व्यवस्थामें राजनीतिक दलोंको

वृद्धि होनेकी आशा वहुत हो कम थी। सरकारकी नीतिही

ऐसी थी कि राजनीतिक दलोंका उद्योगयल हो लोड़ दिया

जाय ग्यांकि इस समय जिन, सरदारोंके हाथमें शासनसन्तः

थी उन्हें यह मय था कि कहीं उदारमतवादी और आगतिक

दोनों दह पक न हो जायँ। यदि एकहो जाते तो उनके विरुद्ध

यह यही भारी शक्ति खड़ी हो जाती। इसमें सन्देह हो क्या

है कि इन्हों दलोंको एक न होने देनेके लिये ही इन्हें परस्पर

व्यवहार करना मना कर दिया गया था।

लोगोंने यहांतक कहा कि इतागाकीको आग्रह करके सरकारने जो यूरपकी यात्रा करने भेज दिया उसका भी मीतरी मतलय यही था। उसके साथियोंको इच्छा नहीं थी तथापि १६३६ के कार्तिक मासमें इतागाको गोतोंके साथ यूरपको आर रवागा हो गये। उसके जाने पर उदार मतबादियों और प्राग्तिकोंमें सूप तू तू में में आरम्म हुई। प्राग्तिक दलके (जिसके आक्र्मा नेता थे) एक समाचारपत्रने इतागाकी और गोतो-पर यह दीप लागाया कि सरकारो खर्चसे थे लोग यूरपको यात्रा करने गये हैं। इससे उदारमतवादियोंके दिमाग मड़क उठे और उन्होंने ओक्रम और उनहें दलपर प्रत्याक्रमण करना आराम किया। उन्होंने यह कहा कि प्राग्तिक दलवालोंसे मित्रु विशि कम्पनीका कुछ अंतिरी सम्झन्छ विशि कम्पनीका कुछ अंतिरी सम्झन्छ विशि कम्पनीका कुछ अंतिरी सम्झन्छ है

ने जो इतना यन बटोरा है इसका कारण यह है कि जब को कुम सरकारी काम पर ये तब उन्होंने सरकारते इस कम्पनी को उपया दिखाया था। यह निश्चय कपसे तो नहीं कहा जा सकता कि सरकारने या उस पत्तके तोगोंने इन इत्तेमि घोर विरोध उत्पन्न करने तिये ही इतागार्थी और गीतोंको सर्च देकर या दिलाकर पूरप जानेका सामह किया, पर इसके तिये तो प्रमाणका समाव मही है कि कुछ सरकारी सफसर इस कमाईको बढ़ानेका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयक्ष स्वतंत्र या क्रांतिक स्वतंत्र या स्वतंत्र स्वावंत्र स्वतंत्र स्वतंत्य स्वतंत्र स्

अस्तु, कुछ समयके खिये तो इन दो प्रचएड दलेंकि पकता होनी असम्भव हो गयी। प्रत्युत उनमें विवाद ही बढता गया श्रीर परस्पर पैसा विरोध फैला कि जिससे राजनीतिक दल मामकी पदनामी होने लगी।

सरकारने क्षेत्रांके राजनीतिक प्रयन्ति देशनेमें श्लीर भी कड़ाईल कार्य लेना श्लारम किया। सथत् १८४० के वैशासमं समानाराय सर्वेषी विधानमें परिवर्तन किया गया। पहलेके सानूनके श्लुसार समाचारणंगिके लेक्षों के लिये श्लके लास्त्रम ने परि-वर्तन हुआ उससे सिक्त सम्पादक ही नहीं, शहक, उसका मालिक श्लीर उसका कार्याच्यक भी शालेपयुक्त लेकाके लिये दिख्यत होने लगा। जो लेग समाचारणत निकालना चाहते उन्हें ज़मानत के तीरपर कुछ क्ष्या सरकारमें जमा करना पड़ता था। यह रकम दक्ती बढ़ों होतो थी क समाचारण निकालनेकी कोई काहेको हिम्मठ करे। इसके श्लीतरिक्त कारून सन्ती कड़ाईके साथ श्लमकों लोग जाता था कि हैंसी मज़क, पक्तचार्य, १९४० पा व्यक्तीकि भी सामहानि- को कोटिम था जातो था। प्रतिदिन कोई न कोई समाचार-पत्र थन्द हो जाता, उसको 'छुपना 'हक जाता ।' सम्पादक, सञ्जालक था प्रवत्यकर्ता एकडे जाते थार जेलखानेम यन्द

कियं जाते:।

सरकारने अपनी दृष्टिसे यह सब चाहे उचित हो किया हो पर इसमें सन्देह नहीं कि इससे समाचारपर्योक्षी आर साजनीतिक दृत्तीकी मार्ग यहुत कुछ कक गया जिस से लाकतन्त्र शासनकी रिज्ञांक कार्यकी यहुत कुछ कि गया हिस्स से लाकतन्त्र शासनकी रिज्ञांक कार्यकी यहुत आर हिस हो तो यह शिक्षा सर्वसाधारणका मात्र होती है। छापाछाना संबंधी कांनूनके योक्षके मारे यहुत से समाचारपत्र द्वर गये और किय उठ नहीं सके, और जितने राजनीतिक द ला ये वे एक एक करके टूटने लगे, पर्योक्षि सार्वजनिक समा और समा जोंके कारून और प्रतिस्वति स्थान स्वा और समा जोंके कारून और प्रतिसकी असहा कुटिक सामने वे उहर

न सके और उन्हें अपने अस्तित्वसं हाथ धोना पड़ा रें।

दर्दा यह भी कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि राजनीतिक दर्खों के दया देनेका जो कठोर उपाय किये जा रहे थे
उनसे गरम दल यालाम यदला लेनेकी आग' भमक उठी।
उन्होंने यड़ा उत्पात मचाया और जैसी हालव थी उसे और भी
मर्यक्र कर दिया। ये फूलिकी राज्यकांतिका स्थम देवने लगे,

१: संबद्ध १६४०के मादपद मासमें संघटनात्मक प्रागतिक दलका कन्त हुआ । यहले लो- कई समायदोने हुसे चलानेका ही आयद किया, पर जब-कोह्माने ही मत्तीका दे दिया तब दल तोड़का ही ठीक समक्ता गया । १६४१ के आदिवनमें दहारपत्तवादियों भी उसका अनुकरण किया । इसी समय संघटनात्मक साम्राज्यवादियों का दल भी दूर गया ।

श्रीर यह घोपणा करने लगे कि "विमा रक्त यहाप स्वाधीनका नहीं मिलती "। यहां इन कथम उत्पातीका वर्णन करनेकी आपश्यकता नहीं है। केवल इतना ही कहना पर्यात होगा कि सरकारका घ्यस करनेके लिये गुप्त मण्डली कायम हाँ। <sup>१</sup>राज्यकान्तिकारी सेनाएँ तैयार करनेके लिये पडरान्य रचे गये, मन्त्रियोंको मार डालनेके प्रयत्न हुप, और केरियाम बलवा खड़ा करनेका सो उद्योग हुआ?।

 सरकारके विरुद्ध पुरुशिया प्रदेशमें भी एर बड़ा भारी पढ़्यन्त्र हुआ था । इसका कारण यह हुआ कि इस घरेशका गवर्नर मिशिया सुवी मारेशिक समितिकी वोई बात न सुनकर मनमानी कार्रवाई करने लग गया जिससे न्त्रीत यहत ही चिद्र गये श्रीर गरम दलवालॉने ऐसी स्वेरहाचारी सरकारक विरुद्ध बंतवा करनेके निमित्त पड्यन्त्र रचा । यह पड्यन्त्र पकडा गया धीर इसके छ नेता छ सात वर्षक लिय जैल भेज दिये गये। इस पह पन्न वालीं की शपध इस प्रकार थी- । इस प्रतिका करते हैं कि खेख्हाचारी सर-बारको नष्ट करके मासिनिधिक शासक मण्डल निम्मांण करेंगा। व इस प्रतिहा करते हैं कि इस बहेश्यकी सिद्धिके लिए श्रुपने प्राण घीर सर्वेन्यकी दैनेमें तथा श्रपने परिवारका स्नेद्ध भी छोड दैनेमें बागा पीछा न सीचेंगे। ३ हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रापने दलको सहस्य श्रीर निर्ल्पके चनुमार ही चलेंग । ४ इम प्रतिहा करते हैं कि जब तक हमारा टरेश्य लिस न ही लेगा तबतक श्रपना दल सङ्घ न करेंगे, चाहे केंसी ही कटिनाई श्रीर निपत्ति क्या न या पहे। ४ हम यह भी मध काते हैं कि जी क्रों इस शपपकी रथा करनेमें श्रुटि बरेगा और हमारे गुप्त नियमारी प्रवट कर देगा वसे ध्रवना पास ध्रवने हो हाथीं सेना हेता।

व केरियामें बलवा करनेना त्योग को बेन्तारो और इसके साथिये ने किया था। जापानने इतिहासमें यह "कोशकाव्य मानवा" ने नामरे कार्यद है। इन कोगांत्र मातिक्यमें प्रावक "स्वाचीनता, समता, कोट एकता के मान भर गये थे। सरकारको लडाईसे जब नवने बडे बड़े क्योग विद्वीने

### संघटनान्दोलनका द्वितीय अभिनय १४५

पर पुलिसका ऐसा वड़ा बन्दोबस्त था कि गुप्त प्रवलों श्रीर पड़यन्त्रोंका कार्यपथपर आनेसे पहले ही पता लग जाता था। प्रायः ऐसा होता था कि पृश्व है बहुत ही भयद्भर द्वार दिया जाता था। कोई छात अपेर करें बहुत ही भयद्भर दार दिया जाता था। कोई छा सात वर्षके लिये और कोई जनमरके लिये जेलमें सड़ने भेक दिये जाते। कावायामावाले मामलेमें जाति राष्ट्रियन्त्रव करनेका पड़यन्त्रवीय गया था, पड़यन्त्रियोपर राजनीतिक अपराधके बदले खुन और डाकेज़नीका इलज़ाम लगाया गया रे। इस प्रकार सरकारी अफ़्तर जो मनमें आता कर डालते थे, उन्हें रोकनेवाला कोई नहीं था। हर

दिन गये तन ने बहुत ही विरास और उत्तेनित हुए और उन्होंने सेन्या कि यदि मेरियामें जाकर वहांके प्राप्ततिक दलकी सहायता करके प्रजातनकों वादि मेरियामें जाकर वहांके प्राप्ततिक नव वह जायाना । वे राज्याक होरी सोला वादन लेकर ओसाकामें जहाज पर बैठ रवाक हो ही चुके थे कि इसी बीज उनका भेरे सुन गया। सबत १६५२ के मार्गरीपे मासको यह पाति है कि 9 कारण के प्रस्तु मेरियामें प्रक्रियों थे प्राप्त है कि 9 कारण के प्रस्तु मेरियामें प्रक्रियों थे प्राप्त है कि 9 कारण के प्रस्तु मेरियामें प्रस्तु भी कि प्रस्तु के स्वाप्त है कि 9 कारण की स्वाप्त कर है। यह की स्वाप्त के स्वाप्त के कि प्रस्तु मेरियाम के प्रस्तु के स्वाप्त के स

१. संबद्ध १६४६ के खारियन मासमें कायायामाके बुद्ध बदार-मतबादियोंने एक राष्ट्रविच्वत्र सेना लड़ी की। एक स्वान निवालकर बन्दोन सर्वतापाराएसे कहा कि संन्यद्वाचारी सरकार दिन सरकार इरालिय है करो और हमारे इत्तर्म खानाथी। स्वनायत्रमें लिखा है कि सरकार इरालिय है कि बह कोगोंकी स्वाचीनता और जनमंत्रिक अधिकारोंकी रचा को, स्तित्ये नहीं है कि उन्होंकी सतानेके लिये धन्यायकारी कानून बनावे। बड़े शेरिकची बात है कि घरतक सन्ति संशोधन नहीं हुआ न राष्ट्रीय परिषद् दी स्पापित हुई। शासनम्त्र कुछ अक्रसरोंके हाथमें है जो वातवाली म्पादारांवियतिय कुछ नहीं सामन्ति। ६०से खिक लोगारस सामलेमें वक्ड़े गये और उनपर सून और सावेजनीना मुकरपा चला।

# १४६ जापानकी राजनीतिक प्रगति

समयके लिये वे पहिलेसे ही तैयार रहते थे। वे कानून बना सकते थे, उसे तोड़ भी सकते थे।

सरपार ही इस मनमानी घरजानी के विषद यहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु यह प्यानमें रखना होगा कि सरकारको देशमें शानित बना रखनी थी क्रीर वह भी ऐसे समय जब कि यहुत से ऐसे राजनीतिक आततायों थे जो हर उपायसे अपने राजनीतिक सिखान्तों के अनुसार शासन-वाम स्थापित कराने की सिक्ताम थे। यह भी सच है कि जिस समय पक ओरसे सरकार कड़ाई के साथ राजनीतिक आन्दोलन और प्रचार वार्यके द्या रही थी उसी समय दूसरी आदो सुक्य मुख्य सरकारी राजनीतिक प्रतिज्ञात शासन करने से स्वार कार्यके तिमाल करने सिक्ता समय क्यार अवस्था सुक्य सरकारी राजनीतिक प्रतिज्ञात शासन प्रवन्धके निम्मांण करने में स्वार हुए थे।

सयत् १६४०के भाद्रपद् मासमं, रतो हिरोतुमी यूरोपसे लीट आयं और शासन सवधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा मन्त्रि-मएडलक्षं नयीन सङ्घटन घरनेमें लग गये। इतो पाश्चास्य देशोंकी राजनीतिक सस्यात्रोको समग्रनेके लिये गये थे श्रीर वे १० महीने इसी काममें लगे रहे। सबसे अधिक उनका निवास वर्मनीमें हुआ। कहते हैं कोजमेनीमें रहते हुए शिन्स विस्मार्क-पर्रे उनकी वही अन्त्रा जम गयी श्रीर उन्होंने वहाँ उस महान् १ विस्स विस्मार्क-जन्म सब्द १८०२, स्यु १६४०। अमैनीके सब

राज्योको प्रतियाके आयान करके लामैनीको एक महान सकागाओ ताह बनाव बाले आपने समयके व्यक्तियोग राजनीतिक किन्स निस्माक यही है। यह कहर राजनाक और परानदेशमाक थे। बहायरपरा के प्रथिकारले सबद १८०४ कर राजनाक और परानदेशमाक थे। बहायरपरा के प्रथिकारले सबसे अपनी कर्म व लिंकनी राजस्वाके समासद हुए। १६९० में करोंने कसमें अस्मा की आरोस एकचीका काम किया। १६२६ में प्रशस्त राजदूत बनाकर क्षेत्र गये। ग्रीयही दशसे मुकाये जाकर जर्मनीने बैदेशिक संविद बनाये

## संघटनान्दोलनका दितीय श्रभिनय १४७

राजनीतिक तथा प्रशियाके शासकवर्गकी शासनप्रणालीका यड़े ध्यानसे निरीक्षण किया।

प्रजातन्त्र ग्रासनम्णालोके प्रवर्तनमं उन्हेंनि पहला काम यह किया कि जापानके सरदारोंको उनकी परम्परागत प्रतिष्ठा-से पुनः सूरित किया। संवत् १६२४के पुनःस्थापन श्रीर तदुपरा-न्तके दामिश्रोके शासनान्तसे समस्त नालुकेदारों (दामिश्रा) श्रीर दरवारके सरदारांको प्रतिष्ठा श्रीर मान मर्यादाका कोर्र

गये। चार वर्षे उपरान्त श्रान्ट्रिया श्रीर पश्चियाके बीच ज़मीनके बारंमें भगडा चल पडा। युद्ध हुद्या । उस समय विस्मार्कदा पशियामें मुख्य सुत्रपार थे। इस युद्धमें प्रशियाकी जीत हुई। तपसे आस्ट्रिया जमनीसे दशकर चलने लगा । १६०४ में चिस्मार्क मुख्य मनत्री हुए । इसके तीन वर्ष बाद मान्स-तमन यद हुआ जिएमें जर्मनीने अद्भुत परावश दिएलाकर मान्सके। चितकल ही दवा दिया। इसका भी श्रेम विस्माल ही की दिया जाता है। प्रिन्त विस्मार्क जैसे चतुर राज नोतित थे वैसेही युद कसाके जाननेवाले भी थे । फेरल जर्मनीमें हो नहीं, सारे परप्रमंत्रस समय विस्माकेत्री भातको पादनेत्राला छोड नहीथा । जापानके विन्तर हते। किन्दें जापानका विस्मार्क कहते हैं, एक प्रकारसे इन्होंके शिच्य थे। इनकी नीति खद्रदश्न नीति (" सून भीर लेक्ट्रिकी नीति ") कही जातो है। इनका यह विरवास था कि सम्महस्ते रहते ही से हमारे साथ कोई बन्याय नहीं कर सकेगा। इसलिये जब जब पह राजनीतिक बातबीत किसी देशसे आहरूम करते थे तो दल बातचीतके पोद्ये जर्मनीका राज्य बातक का कान करता था । परन्तु यह परदेशहरखके मुझे नहीं थे, क्येकि आस्ट्रिया जन युद्धमें हारा श्रीर जर्मन सेनापतियोन इस बातपर ज़ोर दिया कि श्रास्ट्याको राजधानो वियेनापर चव चढ़ जाना चाहिये तम विन्माकैका बहुत दुःख हुआ। यहा तक कि जब बादशाद भी सेनापतियों की इन बाताको सुनने लगा ता उन्हेंने विदेनापर चड़ाई करनेके बदले मर जाना हो बच्छा बतलाया। यह 'ब्रुति' के बड़े बिरोपों थे। हरवके बड़े सब्चे थे। राजकातमें जब इन्हें मुद्र बोलना पहता था ते। इन्हें बहुत दुःख हाता था ।

दरवारी चिह न रहा था। अर्थात् दरवारके सरदारों श्रीर
पूर्वके दामियों लॉगोंका वैशिष्ट्य दिसलानेवाली उपाधियाँ
स्नादि नहीं थीं, यथि नमाजिक व्यवहारमें परम्पताको लोक
मित्र नहीं गयी थी। संयत् १६४१के आवण मासमें हतोको
सलाहसे पाथाय दक्षणर भिन्न, मारिक्स, काजवर, पाककाइएर श्रीर चेरनको सम्मानवर्धक उपाधियां नयीन निममील
को गयों श्रीर पुराने दरवारियों श्रीर पूर्वके तालुकेदारोंको
जनकी परम्परागत भनिष्ठाके खनुसार हनसे भूषित किया
गया और जिन लोगोंने पुनास्थापनामें महन्यपूर्ण कार्य किये थे
से भी 'सरदार' यनाये गये। उस समय पुराने श्रीर नवीन
बनाये सरदारोंकी संख्या ५०५ थी। सरदारोंकी इस पुनम्मीन
मापिस हतो सरदारोंमें श्रीर सरकारी दरवारोंमें यहनहां यिय
हेत गये।

इसके बाद उन्हेंने मिन्नमण्डलका डाँचा बदला, जिससे उस प्रणालीके अनुसार मिन्नमण्डलका कार्य हो जिसके निम्माण्डलका कार्य हो जिसके निम्माण्डलका कार्य हो जिसके निम्माण्डलका बाद्य हो ही अहार के सिन्म प्रणालीक के उनका कार्य हो के उनके हो जो कि अहार कार्य हमें के उनका कार्य हमें के अहार के वार्य हमाने कार्य कार्य

कार्यभार इनपर रखा गया । भिन्न भिन्न विभागोंके मन्त्री इनके प्रत्यक्षाधीन हुए श्रीर इनके सामने श्रवने श्रवने विभागकेलिये जिम्मेदार वनाये गये। इते। स्वयं जापानके नवीन मन्त्रि-मराइलमें प्रथम ऋध्यत मन्त्री हुए।

ंइसके बादका सुधार इन्होंने यह किया कि सरकारी ब्राहदे-केलिए उचित परीक्षा लेनेका प्रवन्ध किया । श्रय तक सिफा-रिशसे काम होता था। जिसपर वड़े लोगोंकी छपादृष्टि हो जाती उसीका बढ़ा श्राहदा मिल जाता । विना छलकपटके उच पदका प्राप्त होना असम्भव था। राजनोतिक आन्दोलन करनेवालोंके असन्तापका यह भी एक कारण था श्रीर इसीसे उन्हें सरकारपर आक्रमण करनेकी बहुतसी सामग्री मिल जाती थी। इस सुधारका उस प्रतिकात राज्यवणालीसे यद्यपि कोई सम्बन्ध नहीं या तथावि सरकारी कामीपर सिकारशो लोगोंको भरतीका कम इससे एक गया और शासनचकर्में वड़े वड़े सुधार हा सके।

इस प्रकार लोकतन्त्र राज्यवणालीकी स्थापनाका लदय करके बराबर सुधार हो रहा था तथापि सरकारकी वैदेशिक नीतिके कारण उसकी बड़ी ही निन्दा होने लगी।

संवत् १६४२ के पीपमासमें सिन्नालको सन्धिसे तथा उसी वर्षके वैपासमें तीनस्तीनकी सन्धिसे सं० १८३६-४१का केरिया प्रकरण थ्रीर तज्ञनित चीनप्रकरण,जब शान्त हो चुका तय सरकारने पारचात्य राष्ट्रीको सन्धियोंके संशोधनका कार्य वठाया जिसपर जापानमें आकाश-पाताल एक हो रहा था। मार्किस रनाउयी उस समय वैदेशिक मन्त्री थे। उनका यह प्याल था कि सन्धि-संशोधन करानेका सबसे ग्रच्छा उपाय पारचात्य राष्ट्रीको यह विश्वास दिलाना है कि जापान

### १५० ं जापानकी राजनीतिक प्रगति

पास्चारयों के बानून, संस्थापँ, आचार-विचार और रहन सहन सव कुछ स्वीकार करने के लिये तैयार है। इसलिये मिध्य संशोधनके पूर्व ये यह आधरयक सममने थे कि देश सिरसे पैर तक यूरयके दाँचमें दल जाय। उसके विचार और लक्ष्य साथ असके साथ साथ मां सहमत हुप, और देशका युरापीकरण बड़े भारी परिमाणपर आरम्भ हुजा। युरापीयों की देखा दखी साम्राजिक सम्मेलनीके लिये ताक्षित्रामें सरकारी खर्चसे ''राक्यूमेर्स्यो' नामका पक्रसावंजनिक विश्वास सवन यन गया। यूरपके नाचनेका हृत्व दिन राठ विद्याला आने लगा, लियों को मी युरापीय दहकी पेराल पहननेका और याल यनानेका श्रीक सरकारको ज्ञारसे दिलाया जाने लगा, लियोंका मी युरापीय हृतकी पेराल पहननेका और याल यनानेका श्रीक सरकारको ज्ञारसे दिलाया जाने

पहिनकर नाचनेकी प्रधा जापानी समाजमें प्रदेश है। गयी। पाडशालाओं के पाइय विपयों में विदेशी भाषाओं की पढ़ार्यका समावेश हुआ, और अमेजी भाषाओं महत्व करले और अपनी मातृभाषाके तथा है नेवी भी महत्वे पाडलाय सभ्यताके मेमियों ने स्वान सभ्यताके मेमियों ने स्वान सभ्यताके मेमियों ने स्वान सभ्यताके केमियों ने स्वान सभ्यतिका स्वान सभ्यतिका स्वान सम्बन्धित स्वान स्

इस मनार शुरोपीकरण्डी इस झाडन्यरपूर्ण पहिता इस मनार शुरोपीकरण्डी इस झाडन्यरपूर्ण पहिता इसकम होने समा था और पारपास्य सम्बद्धाक चार्य और गुल गाये जा रहे थे जब सन्धियों संशोधनार्थ विदेशीय राष्ट्रीया निमन्त्रल भेता गया। संबन् १६५६के वैपाव मासमें सन्धिसम्बद्ध प्रतिनिधियों से झार जापानी धैदेशिक मन्धीसे धावचीत झारम्भ हुई। धई बैटके हुई झीर झन्डमें संय पार्त

षातचीत ब्रारम्भ हुर्। घट घटक हुर्छ छार अलग सर्व पात ने भी हा नवी। पर जब यह मसिवरा लोगोंके सामने बाबा तव तो लोगोंमें यड़ा ही असन्तोप केला। इसका मुख्य कारण यह था कि इसमें जापानी न्यायालगोंमें पिदेशी न्यायाघीशों- को तियुक्त करनेकी भी एक शर्च थी। मन्त्रिमएडलके बहुतेरे मन्त्री इस मसविदेसे श्रसन्तुष्ट थे। वासीनाड नामके एक फरांसीसी न्यायतस्वज्ञ जो एक नवीन धर्मसंग्रह बनानेकेलिये न्यायविभागमें नियुक्त किये गये थे, उन्होंने भी मसविदेमें कई द्रोप दिखलाकर कहा कि ऐसी सन्धि करना ठीक न हागा। पुराण्यिय दलवालांने भी जो सदा सरकारके पदामें रहते थे, इस वार वड़ा घोर विरोध किया। खमायतः ही वे लोग युरोपीकरणके सर्वथा प्रतिकृत थे। उन्होंने संशोधनपरही . श्रासन्ताप प्रकट नहीं किया बहिक जिन उपायांसे घैदेशिक सचिव सन्धि-संशोधनका प्रयत्न कर रहे थे उन उपायेंका भी उन्होंने खुब खण्डन किया। परिणाम यह हुआ कि काउएट इनाउयीने राष्ट्र प्रतिनिधियोंका वातचीतके एकवारगी ही स्थगित होनेकी सूचना देकर संवत् १६४४के थावण मास-में आप खयं इस्तीफा देकर शलन है। गये।

सरकारकी इस भूलसे राजनीतिक आन्दोलन करनेवाली-को श्रव्हा मीका हाथ लगा। जो लोग राजनीतिक दलाँके हुट जानेसे देशमें नितर वितर है। गये थे वे सन्धि संशोधनके वादविवादसे उत्साहित होकर राजधानीमें शाकर जमा होने लगे। उसी समय दाइदोदाद्वेत्सु श्रर्थात् 'प्रवल पकता-वादीदल' सङ्घटित हुआ श्रीर गीती उसके नेता हुए। अनु-यायियोंकी कमी न थी-उदारमतवादी, प्रागतिक, साम्राज्य-वादी, ग्रांर पुराणित्रय (इस नामका वस्तुतः कोई दल नहीं था परन्तु इस विचारके लोग थे)-ये सब इस दलमें शामिल हा गये। सच पूछिये ता इसका दल कहना इसके विराट् रूपका कम करना है। इसे उन लोगोंका जमाय कहना चाहिये जो सरकारी विदेशप्रतिनीतिसे असन्तुष्ट थे। गाता, इता-

#### १४२ . जापानकी राजनीतिक प्रमति

गावीके समान अपने सिद्धान्तींके पक्के नहीं थे, न ओकुमा-के समान गम्भीर विचारके ही पुरुष थे। ये रेगे(स्वियरी) के डहके आदमी थे। इनमें उत्साह बहुत था। आवेग भी खुब था और लोगोंकी अपने अनुकूल बनालेनेकी वशी-करेख विद्या भी इनके पास थी । १६२८ में शोगून केकीका समभाकर शासनसत्ता सम्राटको मर्पण कर देनेके लिये उन्हें टीक करनेवाले व्यक्ति यही गाता थे। १६३० में इन्होंने दरवार-से इस्तीफा दे दिया और इतागाकीके साथ शासन-प्रणालीसुधारके आन्दोलनमें सम्मिश्तत हो गये। सन्धि-संशोधनके काममें जब सरकार विफल हुई तब इन्होंने लोगोंसे कहा कि खब छोटी छोटी वातेंके लिये सगडना छोड दो और सरकारका विरोध करनेके लिये एक होकर खड़े हैं। जान्ना। महाशय तायावीने कहा है कि भगड़के भगड़ लोग श्राकर, बिना सोचे, बिना समभे, बिना किसी उद्देश्यके,

 रावेस्पियराका पूरा नाम था माक्समिलियम रावेस्पियरी । सबद १८१४ में प्राप्तमें इसका जन्म हुआ और सबद १८४१ में इसकी सन्य हुई । प्रान्सके राष्ट्रकिटवर्मे इसने प्रधान भाग लिया था । और इसी विद्वय -इसका द्यन्त भी हुन्छ। इसने बकालतकी शिचा पायी थी और इसीकी बरोलत उसकी लार्रवियता श्रीर प्रसिद्धि बहुत जल्ह बड़ी श्रीर सूब बड़ी। फ्रान्समें इसने अपना रग सूत्र जमाया था। जे। लोग राजतन्त्रके विराधी थे वे इसके पक्षमें हा गये थे और इसकी मानते थे, क्येंकि यह बादशाहके। मार हालनेका उपदेश दिया करता था। संबद्ध रेम्पर में यह "राष्ट्ररण-सभा" का मन्त्री हुआ और तब ता इसने बन्धेर करना आगम्भ कर दिया । जिसको चाहा फ्रांसीपर लटका दिया । प्रतिदिन २० बादमी हे हिसाबसे उसके शत्रु श्रीर प्रतिस्वदीं सूलीपर चढ़ाये जाते थे । परन्तु एक हो वर्षमें उसपरसे राज्यसूत्रधारियोका विश्वास दृद गया और अन्तमें उसीका ्चदना पडा ।

केवल इनकी आकर्पण्यंकिसे खिचकर इनके दलमें भरती होने लगे। इससे बड़ी खलवली और इलचल मचने लगी, क्योंकि बहुतसे आन्दोलनकारियोंने इस अवसरसे लाभ उठा कर अपना उद्योग पुनः आरम्भ किया। इतागाकी और उसके अनुवायियोंने पुनः एक प्राप्तेगायत्र सरकारके पास भेजा और वाक्लातंत्र्य तथा सभासमाजलातंत्र्यको कठोर बन्धनोसे मुक्त करने और सन्धियोंका ग्रीम संशोधन करानेकी प्रार्थना की।

करत आर सान्ध्रयाक्ष शाम संशोधन करानका आया ना ना संवत् १८४५ के पीपमासमें मालि टक्ता कानून ( हो आत ओरोर) वना ! पुनः स्थापनासे प्रवत्त कितते कानून पने धे उनमें यही सबसे भयद्वर था। इस कानूनके श्रञ्जसर ग्रुप्त समा सिनितं का करना बड़ी कठोरताके साथ रोक दिया गया और जे कोई इस कानूनका इस्ड्रप्त करता उसे हो महीनेसे लेकर दो पर्य तकका केदका दण्ड दिया जाता था और साथ ही १० से १०० येत तक द्वानीं भी होता था।

यदि कोई ऐसी पुस्तक या पुस्तिकाएँ लिखकर छ्वयाता कि जिनसे सार्वजिनिक शान्ति भट्ट होनेकी सम्भावना होती तो फेवल लेखक ही सज़ा नहीं पाता या विक्त छापाखाना भी ज़न्त कर लिया जाता था। इस कानुनमें एक धारा यह भी थी कि राजमहत्तसे सात मीलके क्षन्दर रहनेवाले किसी पुरुप्तर यदि सार्वजिनक शान्ति भट्ट करने सम्देह होगा तो वह तीन वर्ष से लियो उस प्रदेश मिलो के स्वार्वजिन सात्र विद्यालया।

जिस रोज़ यह कानून बना उसी रोज़ इसका अमल भी

रे. यहां राजमहत बहुनेज कारण यही है कि यह तीकियी राजधानीके
वही है। वहाँ सुरु सुरु है

१. यह राजमहत्त्र कहत्त्र कारण यही है कि यह तीकियो राजपानीके मध्ये हैं। वेर्षे एव समस्र कि राजमहत्त्रको रचा करनेके त्रिये कानुनर्स राजमहत्त्रको नाम ध्याया है। सम्राट् का तो इन सब समेहित केरित कानुनर्स राजमहत्त्रका नाम ध्याया है। सम्राट् का तो इन सब समेहित वोर्षे सम्बन्ध का तो इन सब समेहित वोर्षे सम्बन्ध हो न था।

रेप्र४

यात्रासं पुलिसके यथान जनरल मिशीमा सुयोने ५५० से भो अधिक मनुष्यांकी निर्वासित कर दिया । इन निर्वासिना में तोकिश्रोक्षे सभी मुख्य मुख्य राज्ञनितिज्ञ श्रीर प्रचारक लोग थे। धास्तवमें इस कानूनने फ़ौजी कानूनका नज़ारा दिखला दिया। जिन्होंने अपने निर्यासित किये जानेका सवव पूछा वे तुरत पकड़े गये और जेल भेज दिये गये। जिल्होंने अपने निर्वासित मिर्त्राकी श्रारसे अधिकारियोंके पास प्रार्थनापत्र मेजे उनकी भी वही गति हुई। राजधानीके नागरिकोंमें बड़ी घरराहट फैल गयी, वडी इलवल मच गयी, चारों श्रोर पुलिसका पहरा वैठ गया, प्रत्येक सरकारी विभागके कार्यालय

चौर मन्त्रीके मकानकी रत्ताके लिये फ़ौज़ो सिपाही पहरा देने लगे। तेाकियोमें तो उस समय सब भयभीत थे। राष्ट्र विप्तवके

समय जैसी पैरिसकी दशा थी वैसी इस समय तोकियोकी हे। गई। पर इस वर्णनको पढते हुए यहभी ध्यानमें रखना चाहिये कि सरकार जो इतनी कडाई कर रही थी इसका कारण केवल इतनाही था कि सन्धिके प्रश्नपर जो घेर द्यान्दोलन है। रहाथा वह द्व जाय। सच तो यह है कि जापानमें वैदेशिक नीतिपर टीकाकरनेवालीं से सरकारका बड़ा ही कड़ोर व्यवहार होता है। सर्वसाधारण अपने राष्ट्रीय सम्मानका जितना विचार रखते

२ निर्वासितोमें ऐमें ऐसे लोग थे—शोजाकी युक्तिशो (बादकी तोनि सोके प्रधान ), हाशाताह ( बादरा प्रतिनिधि समाके समापति, मार्ग प्रवन्ध मन्त्री, समुक्त राष्ट्रसे साप्तर्यात करनेपाले जापानी राजहत ), हपारा गुर्को (मोर्ग-प्रयम्ध-मन्त्री) नाशांत्रिमा नोनुगुरी (बार की जी प्रतिनिधिसभाके सभापति हुए ), रत्यादि ।

### संघटनान्दोलनका हितीय श्रभिनय १५५

हैं उतना श्रीर किसी वातका नहीं। माल्म होता है कि इस नये कानूनकी निहंपताको सरकार भी खूच सममती यो श्रीर यह यह भी जातनी थी कि इससे लोग बिढ़ गये हैं। इसलिय सममतीवार के एवा को प्रकारने शासक मुख्या माल्या हो। का करण मुख्या माल्या हो। का करण श्रीकृमा लगातार लो के प्रकार में उनसे से देशिक सिवा बनाना बाहा। का करण श्रीकृमा लगातार लो क्या प्रकार प्रदेशिक सिवा बनने श्रीर सिवासंशोधनकी वातबीत करनेका भार महत्व करके माल्या करानि माल्या के सिवासंशोधनकी वातबीत करनेका भार महत्व करके माल्या लोगातार लोगा कि स्वा (१६४५ के माल्या मालमें वैदेशिक सिवायका कार्य भार महत्व (१६४५ के माल्या मालमें वैदेशिक सिवायका कार्य भार महत्व करा।

लोकतम्य शासनप्रशासिक प्रवर्त्तनार्थं सामग्री भी सरकार प्रस्तुत कर रही थी। वैशाल मासमें मंत्र परिषद (सुमस्प्रदन) सम्राद्को सलाह देनेके लिये स्थापित हुई। श्रीर दे। दिन याद हेता श्रथ्यत मन्त्रीका पद त्यागकर नवीन मंत्र परिषद्के श्रथ्यत हुए श्रीर रुपिय्ययसाय सचिव कुरोदा अध्यत्त मन्त्री हुए। परिषद्के श्रथ्यत वनमें हेताकी यह कामना थी कि शासन यदिक को मस्विदा उन्होंने श्रपनी देवमालमें तैयार कराया था वह उनके ही सामने परिषदमें निदिचत हो जाय।

मन्त्र परिषद्ते शासनपद्धितके मलविदेषर विचार किया श्रीर उसे मंजूरकर लिया। तव सम्राद्वे भी उसे मंजूरी दे दो। संवत् १८५६ (माध मासमें) बड़े ही चित्ताकर्षक समारोहके साथ श्रीर समस्त सरदारों और उच्च राजकर्माचारियों अवपित किया। ऐसे महलमय उपस्थित स्था स्माद्वे उसे घोषित किया। ऐसे महलमय उत्सवके उपस्था में समस्त साइनो निक चन्दी होड़ दिये गये श्रीर हसे नवीन गुणका उपकाल समक्त सर्वसाधारणने खूब सानद मनाया।

इस महाक्षी की घोपहासे लेकर प्रथम सार्वेडनिक निर्वाचन होने तक अर्थात् संवत् १६४० (आवण मास) तक के बीच सन्धि प्रश्तका विधाद पुनः उठनेके ऋतिरिक्त और कोई मार्केकी घटना नहीं हुई। श्रीहमाने विदेशीय राष्ट्र प्रति-निधियों से कह सुनकर सन्धि संशोधनकी जो नई शर्जीका मसबिदा तेयार विचा श्लीर जिन्हें सबसे पहले 'लएडन टाइम्स ' (सबत् १६४६ केवैशास मासके एक ग्रह्न) में रे उसके सवाददाताने प्रकाशकर दिया। उनको देखते ही दरवारमें श्रीर दरबारके बाहर भी बड़ा विराध हाने लगा। जिस धर्तमें सबसे श्रेष्ठ न्यायालयमें विदेशी न्यायाधीय नियुक्त करनेकी यात यो उससे ते। लोग बहुनही श्रसन्तुष्ट हुए । दर बारमें विरोध करनेवाले मन्त्र परिपदके अध्यक्त स्वयं इताही थे जिनका यह कहना था कि यह बात नवीन शासनप्रणाहीके श्रीमायरे सर्वया विरद्ध है। कार्तिक मासमें श्रोकृमा मन्त्रि मण्डलको सभासे विदेश संबंधी राज्यकार्योत्तयको जन लौट रहे थे ता उनकी गाडीपर किसीने वम फॅका जिससे ओक माके दाहिने पैरमें घडा जलम हा गया। मन्त्रिमएइलका समाम जिससे बोकुमा धर्मी लौटे थे, यही निश्चय हुया था कि सन्धिका काम अभी स्थिगत कर देना चाहिये। इस प्रकार श्रोकृमाको श्रपना पर होडना पडा ओर फिर एक बार सन्धिसरोधनकी वात चीत रक्ती रह गयी।

स्रोहुमाके सायही स्रम्यत मन्त्रो हुरादान भी श्रपना पद्त्याग किया। स्रव नया मन्त्रिमगुडल बनना आलान काम नहीं था क्यांकि सबको। यह भव था कि सन्त्रिमगुडेलका काम न होनेसे राष्ट्रीय परिचदुके पहलेही अधिनेशनमें बडी यडी कठि

१ ।६ ममैल १००६ई०।

नाइयाँ उपस्थित होंगी स्रोर इसलिये किसीकी भी मन्त्रीपद प्रहल करनेको हिम्मत नहीं पड़ती थी। पीप मासतक याँही अनिश्चित अवस्था रही जब अन्तमें जाकर यामागाता मुख्य मन्त्रो हुए और मन्त्रिमएडल सङ्घटित हुआ। <sup>१</sup>

इस समय चैदेशिक राजनैतिक मामलेंकी तुलनामें देशी मामले स्थिर और शान्तही रहे। फिर भी एक विशेष मार्केकी बात यह देखी गयी कि नवीन प्रणालीपर कुछ भी विचारपूर्ण टीकाटिम्पणी या आलोचना नहीं हुई। पुराने गरमदल्वाले उदारमतवादी भी जी खाधीनता, समता और मनुष्यके जन्मसिद्ध अधिकारोंके लिये चिल्ला रहे थे उन्होंने भी नई राज्यप्रणालीकी स्वम परीचा नहीं की । इसमें सन्देह नहीं कि इस समय सन्धि-संशोधनका ही सबके। ध्यान था। पर इम ता यह सममते हैं कि राज्यप्रणाली की केाइ आलोचना न होनेका मुख्य कारल यह था कि श्रमो लोगोंने खाधीनता, खसत्ता, मनुष्यके जन्मसिद्ध श्रधि-कार और प्रातिनिधिक संस्थाओंको ठोक ठीक समभाही : नहीं था। जापानियोंको मनेावृत्ति भी श्रंशतः इसका कारण हा सकती है। जानकर हा या येजानेही हा, उन्होंने सम्रा-द्की तात्विकसत्ताका सिर आँखों चढ़ा लिया था। सर्व-सोधारणका यही ख्याल था कि पुनःस्थापनाके प्रतिज्ञा-पत्रानुसारही सम्राद्ने नई शासनप्रणालीका दान द्विया है। इसके साथदो उन्हें इस वातका भी अभिमान हो गया था कि आपानने विना रक्तपातके ऐसा शासन प्राप्तकर लिया और इस कारण ये स्दमरीत्वा इस प्रणाली की परीक्षा नहीं कर रहेथे।

जबतक स्थायोरूपसे कोई मन्त्रीमंडल नहीं बना था तबतक ब्रिन्स साओ अध्यय-मन्त्रीका काम देसते थे।

१५ः जापानकी राजनीतिक वगति

मकार इस प्रणासीकी डोंगी पार खगे। बास्तवमें इतागाकी तथा अन्य प्रमुख नेता व्याकुल होकर अपने साधियोंका समक्षा रहे थे कि ऐसे प्रणालोके प्रवक्तित हो जानेसे आप लोगोंपर वड़ी भारी जिम्मेदारी आ पड़ोई और इसलिये ऐसे समयमें सरकारसे विवाद न करते ही देश की लोज उहेंगी।

इसके ब्रितिरिक्त देशके समस्त राजनीतिक, भाहे सरकारी काम करते हो या न करते हो इसी विन्तामें थे कि किसी

सामयम सरकारस्ते विवाद न करनेम हो देश की लाज रहेगी। इस मकार नहें शासनपद्धतिपर नेई टीकाटिप्पणी या निन्दा नहीं हुई। लोग वड़ी गम्भीरमाके साथ उसकी झोर सुके और अपने भविष्य को बनाने में तरवर हुए।

## चतुर्थ परिच्छेद ।

### नवीनप्रणालीके निम्मीता ।

इसके पहले दो परिक्वेदोंमें हमने नई प्रणालीकी घोषणा होनेके पूर्वके आन्दोलनका वर्णन किया और विशेषकर उन-लोगोंका जो सरकारी कर्मवारी नहीं थे और जो आन्दालन करते थे, दल वाँचते थे और अपने किद्धान्तोंका प्रचार करने थे। इस परिक्वेदमें भी वर्णने तो उसी अन्दालनका होगा परन्तु: चित्रेपतः पेसे लोगोंके सम्बन्धमें कि जो सरकार द्रयारमें प्रमुख राजनीतिक और राष्ट्रयेता थे। इसमें हमारा अभिप्राय यही है कि जिन लोगोंने राज्यप्रणालीको निम्माणकर स्थीकत किया उनके राष्ट्रीय विचार क्या थे, राजनीतिक किन सिद्धा-न्तोको ये मानते थे और किस अभिप्राय उन्होंने यह सार्य किया इस्यादि यह सव यथासम्भव मालुम हो जाय।

नृतन प्रणालीके निर्माताओं में हम फैयल मिं स इंतो जिनके अध्यत्तामें नयी प्रणालीकी रखना हुई श्रीर वाईकाउन्हें सुप्त की, जो कि इस पत्र अधान लेखक थे श्रीर उनके साथी थाईकाउन्हें हीते मियाजी और कानेको किन-टारें इत्यादि की ही नहीं शामिल करते । हम इनमें उन सवका भी समावेश करते हैं जिन्होंने मन्त्र परिपड़में इस मसविदेपर पादिखवाद किया था । इस परिच्हेम हम उनके प्रक्तियसे कोई काम नहीं है, फैयल उनके उसो विचार और भावनाको देखना है जिल विचार और भावनाको प्रोत्त स्वात्त और भावनाको सिद्धान्त,

### १६० जापानकी राजनीतिक प्रगति

निश्चित हुए हैं कि जिसपर जापानकी प्रातिनिधिक शासन महालोका सङ्घटन निर्भर करना है। हम पहले उनके राजनी-तिक विचारी और सिद्धान्तीका परिचय शार कर उन वातोंकी-उन मनुष्यें श्रीर पदार्थोंको भी-परोक्षा करेंगे कि जिन्होंने धान्दोलनके जुमानेमें प्रणालीके निर्माताधाकी इस द्यार प्रत्यत्त या अप्रत्यत्त रीतिसे प्रवृत्त कर दिया था। यह पहले ही कहा जा चुका है कि यहतसे जापानी नेता-श्रांने यह मान लिया है कि इस लोकतन्त्र शासन प्रणालीका दान पुनःस्थापनाके समयकी सम्राटकी 'प्रतिशा' का ही पूर्य-. इप्र और प्रत्यच फल था। इसमें सन्देह नहीं कि सर्घ साधा-रण ता यही मानते हैं कि सम्राद्ने स्वयं ही अपने निरीक्तणमें इस शासनपद्धतिका निम्माण कराया है, जैसे अमरीका-चासियोंको यह धारणा है कि उनके पूर्वजाने ही श्रमरीका-के लिये राजनीतिक समताके विचारसे सर्वसाधारणके उप-कारार्थ ही लोकशासनकी पद्धति निम्मांण की. यद्यपि इतिहास इस धातका प्रमाशित नहीं करता। लोगोंका यह ख्याल है कि अलीकिक बुद्धि सम्पन्न समार्ने पुनःस्थापनाके समय ही यह जान लिया था कि आगे चलकर लोकतन्त्र शासनका वपर्तन करना होगा श्रीर इसलिये वे बराबर सरकारका उस श्रीर प्रवृत्त करते रहे । इसमें सन्देह नहीं कि पुनःस्थापनाके चादके कई राजाजाएँ जैसे संबत् १८३३ में गेन्रो-इन अर्थात् सेनेटके स्थापनाकी राजाबा, १८३५ में कुक्रेन कार्र अर्थात् मादेशिक शासकेंको समाके स्थापनाको राजाहा, तथा १६५६ में नई शासनपद्धतिके स्थापनाको राजाश द्यादिका उल्लेख प्रतिकापत्रमें आता है पर इससे यह नहीं साबित होता समय ' मतिहा ' की गयी उस समय इन

घटनाश्चोका होना पहले ही मालूम हो गया था। इस झमपूर्ण धारणाका हमने द्वितीय परिच्छेदमें पर्याप्त रीतिसे उत्तर दे दिया है।

परन्तु यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि एक बातमें जापानकी भ्रोतिनिधिक शासनमंगालीका इतिहास चीन, इ.स. दूरान और इनसे वित्तकुल मिन्न है। इन देशोके सम्राद् राजमाता, जार और सुलतान जितनी जल्दीसे लोकतन्त्र शासनपद्मतिके निम्मांणु करनेका चचन देते हैं उतनी ही जल्दी उसे वापस भी ले लेते हैं। पर जापानमें सम्राद्के

वचनका अत्तरशः पालन हुआ है।

· संवत १६३१ में लोकतन्त्र शासनका प्रश्न उठा और तयसे उस आन्दोलनकी प्रगति कभी पूर्ण कपसे कुँ ठित नहीं हुई यद्यपि समय समयपर गरम दलवालांकी उद्दुएड कार्र-बाइयाँके दवानेके लिये फड़ाई की गयी इसमें सन्देह नहीं। मन्त्रिमएडलमें जितने मुख्य मुख्य राजनीतिक थे वे सप प्रातिनिधिक शासन प्रणालीके प्रवर्त्तनके पत्तमें थे। विरला ही कोई विरोध करता था। राजवंशज प्रिन्स ऋरिस-गावा. विन्स सांजा श्रीर विन्स इवाकुरा — मेजी-शासनमें प्रधान भाग लेकर काम करनेवाले ये ही लोग थे जी इस समय दरवारमें होते हुए लोकतन्त्र शासनका पत्त ले रहे थे। सं०१६४० में ही श्रोकुमाके राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनाकी स्चनाका इनमेंसे किसीने विरोध नहीं किया, यह विशेष मार्केकी यात है। श्रोकुवी जी श्रमिनव जापानके एक यहे भारी निर्माता हुए हैं श्रीर जो पुन:स्वापनाके कालसे अपने देहान्त (संयत् १६३५) तक दरवारमें प्रधाननेता रहे, गरम दलवालांसे कला और बेमेलका धरीय करनेके कारण कभी कभी सुधार-विरोधी समक्षे जाते थे। परस्तु १,६३२ में जो ग्रासकवर्गकी समा (चीहा चित्राकान काहमी) लारित हुई वह इन्होंकी बदीलत हुई। इसीसे मालूम होता है कि वे प्रातिनिधिक ग्रासन प्रणालीके विरोधी नहीं थे। दता बहते हैं कि अफ्रेडियोला विचार था कि कुछ दिनोंमें देशको प्रातिनिधिक ग्रासनप्रजाली प्रहुण करनी चाहिये पर इससे पहले पूर्व हैं विपारी भी हो जानी चाहिये क्येंकि वे कहते थे कि संकड़ी थगोंसे जीतके ग्राचार विचार और रहन सहन ताल्कुकेदार-श्रासनपद्धितिके ग्राचुक्त होते अपरे हैं उनके लिये प्रधापक प्रस्त से या ग्रासनप्रजालीको ग्रापनाचेना ग्रासम्मय है कि तससे साम्राज्यकी सचा हो श्रन्तमें जाकर उनके हाथमं ग्रानियाली हो है।

मेजी-शासनमे पहिले दश वर्षोम श्रोकुवोके बाद कि-दोशा नाम श्राता है। लोकतन्त्र शासनका श्रश, जापानकी राज्यमणासीमें किदोने ही उपस्थित किया। सं० १६३० में श्रयांत पूरपकी यात्रासे लोट श्रानेके डुछ ही दिन बाद हर्नोने मन्त्रिमण्डलके सथ समासदोंके पास एक विश्वतिपत्र मेज-कर लोकतन्त्र शासनमणालीकी ख्चना दी थी। स्तामा-की श्रीर उनके सहान्दोसनकारियोंके द्वारा यही प्रश उटनेके एक वर्ष पूर्वकी यह बात है।

श्रोकुवो और किदोके उपरान्त थोकुमाका प्रावस्य हुत्रा, पर यह पहुत थोड़े दिनोंके लिये, और उनके वाद हता,दने। उयो, कुरोदा, यामागाता आदि लोग आये । क्टोंके अधिश्रान्त परिश्रम और उद्योगका फल है जो आज जापान अपनी पर्तमान मातिनिधिक शासनमणालीके क्यम देख रहा है।

मातिनिधिक संस्थात्रोंकी स्थापित करनेका उपक्रम सर-

कारने इस प्रकार किया कि सबसे पहले प्रान्तीय शासकोंकी सभा निर्माण की। इतागाकीका लोकतन्त्र शांसन्-सम्बन्धी प्रथम आन्दोलन हुआ श्रीर उसीके वाद यह सभा बनी। इस सभाका पहला अधिवेशन संवत् १९३२ के आपाढ मासमें इत्रा। इसमें सन्देह नहीं कि किसी प्रकार भी यह समिति सर्वसाधारणको प्रतिनिधि-सभा नहीं थी, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रान्तोंके शासकेंकी अर्थात् राज्यकर्मचारियेंकी यह समिति थी। यह धर्म (कानून वनानेवाली) सभा भी नहीं थी, क्येंकि इसका काम सिर्फ इतना ही था कि केन्द्रस्थ सरकारके। धान्तोकी अवस्था पतला दें, स्थानिक शासनके सम्बन्धमें परस्पर वार्त करलें, श्रीर सरकार जो विल उपस्थित करे उसपर ये लोग बाद विवाद करें यद्यपि उनके रायसे मुख्य सरकार वाधित न थी। फिर भी प्रातिनिधिक संस्थाओंका मार्ग इसने कुछ तो परिष्कृत अवश्य कर दिया । किदोने ता उसी समय इस समितिमें अध्यक्तके नाते सार्वजनीन धर्म-सभाका प्रश्न चर्चाकेलिये उपस्थित कर दिया था यद्यपि अधिक समासदोने यही राय दी कि अभी देशकी दशा ऐसी नहीं है कि ऐसे उन्नत शासन सुधारका निर्वाह कर सके। यह कह सकते हैं कि इस समितिके सभासद राजकर्मचारी थे, अर्थात प्रजाके प्रातिनिधि नहीं थे, पर यह भी सीकार करना पड़ता है कि लोकतन्त्र शासनके पूर्वक्रपके कपसे ही इस समितिको स्थापना हुई थी। हाँ, इस समय यह समा स्थानीयशासनमें प्रजाकी विशेष अधिकार देनेके यदले अधि-कारो वर्गका दबदवा ही बढानेके काम आ रही है। १

साम्राज्य-सभा स्थापित है। चुक्रने पर मी यह शासक सभा बनी रही थीर थननक है। पर जिस वह देखसे यह स्थापित हुई भी उसका तो

#### १६४ जापानकी राजनितिक मगति

जिस वर्ष भान्तीय ग्रासक-समाका प्रथम प्रधिवेशन हुन्ना उसी धर्षे शिष्टसमा (गेन्द्रो-इन) और प्रधान न्यायमन्द्रिर (ताइशिन-इन) भी स्थापित हुन्ना जिसमें शासनकार्यको तीन मिन्न भिन्न अंग है। जायँ-प्रवर्तन, धर्मनिर्माण और न्याय उस समय जापानमें जो बड़े बड़े राजनीतिह श्रीर विचार शील पुरुष थे उनपर अभी माएटेस्क्यूकी "इन तीन समपद्ख शासनांगी" के संस्कार जमे ही इप थे और वे समसते थे कि सशासनके सिये इस वर्गीकरणकी बहुत आवश्यकता है। अतप्य प्रयन्ध कर्ताओं से न्याय कर्ताबीको स्वतन्त्र करनेके लिये (ऐसा बलगाव करना इस समय सुसम्मध समभा जाता था ) प्रथम स्याय-मन्दिरको स्थापना हुई । शिष्टलमा धर्मनिर्माण के प्रस्तावीपर बहस कर सकती थी पर उसे नये प्रस्ताय करनेका अधिकार नहीं था। इसमें देसे ही लोग थे जो सरदारों और श्रधिका-रियों से मनानीत किये गये थे। इसका काम यह या कि सरकार जितने कायदे कानून पनावे उनके मसविद्योंकी ये लाग देख-कर उस पर धादविवाद करें और कानूनके सम्बन्धमें राज्य-सचिवको अपनी राय गतलावें। यह तो नहीं कह सकते कि यह संखा कार्यनिपुण थी और उसके अधिकार ही क्या था, ती भी धर्मसमाद्योंके संघटनके सम्बन्धमें यह उपयुक्त. विचारमद और शिज्ञादायक सिद्ध हुई, इसमें सन्देह नहीं।

नुष्ठ नाम इसनी रहा नहीं। जब बोई नया मिन्त्रमण्डल सहित्त होता है तो अन्त प्रदेशके मन्त्री इसका अधिनेरान करते हैं और रासकेशो नवीन स्थापन नीतिज्ञी शिचा देते हैं। इस सभावे द्वारा अधिकार प्राप्त राजपुरप स्थापीय राज्यसम्य अपने हो मनसे खताते हैं।

संवत् १८४७ में साम्राज्य-सभाके प्रथम ऋधिवेशनतक वह वनी रही।

लोकतन्त्र शासनके मार्गको दूसरी मंजिब यह थी कि १६३५ में प्रान्तीय शासन सभाएँ स्थापित हुई। जापानमें पाध्यात्य ढङ्गपर प्रातिनिधिक संस्थाएँ स्थापित करनेका यह पहला ही उद्योग सरकारने किया।

उस समय ४६ प्रान्तें(फू अथवा केन) की ४६ प्रान्तीय प्रति-निधि सभाषंथीं। ये प्रतिनिधि अधिकारप्राप्त निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किये जाते थे। २० वर्षसे अधिक उच्चवाले प्रत्येक व्यक्ति (पुरुष) के निर्वाचनका श्रधिकार था जो कमसे कम ५ येन ( ७ रे रुपया ) कर देता हो। (पाठशालाओं के शित्तक, सैनिक, जन्ममुर्ख, पागल, दागी आदि लोगोंकायह अधिकार नहीं था)। श्री रकमसे कम १० येन (१५ रूपया) देनेवाले २५ वर्षसे ऋथिक वयस् वाले प्रत्येक पुरुषका निर्वाचित होनेका अधिकार था। इन प्रतिनिधियोंके अधिकार-कालको अवधि ४ वर्षकी हेती थी। इनमें से आधे समासदोंका प्रति देा वर्षमें सार्वजनिक निर्वा-चन द्वारा निर्वाचित होकर आना पड़ता था।यह प्रान्तीय समिति प्रतिवर्ष एक मास वैठती थी। इसका मुख्य काम प्रान्तीय सरकारके आयब्ययकी जाँच करना, श्रीर स्थानीय कर येठाने और व्यय करनेका मार्ग निश्चित करना था। पर इसका निर्णय माननान मानना शासक या कभी कभी अन्तः प्रदेशके सचिवकी इच्छा पर ही निर्मर रहता या। समिति जब स्थापित हुई तथ उसे धर्मनिर्माण का कोई अधिकार नहीं था, पर कुछ वर्ष बाद उसे यह अधिकार मिला । तथापि ये समितियां तथा नगर, कसबा और प्राप

कादिकी भी जो सभाएं उसी वर्ष स्थापितकी गयी यो वे भावी साझाल्य सभा के लिये जिस शिक्षाकी व्यावस्यकता थी,उस 'शिक्षाके बहुत ही अच्छी साधन यो और उन्होंने अपने,अस्तित्वका उद्देश्य भी सफल कर दिखलाया।

इस प्रकार शव यह निःसङ्कीच कहा जा सकता है कि सरकारों कर्म्मचारी भी प्रातिनिधिक शासनके श्रवुकृत ही थे और उन्होंने उसका मार्ग निष्करण्य करनेके लिय यथाशिक प्रयत्न भी किया। पर श्रव भन्न यह है कि उस समयकी परि-स्थिति द्या थी जब नधीन शासन पद्धति निर्मित श्रीर खोइन हुई। उस समय इसके निर्माताओं के राजनीतिक विचार क्या थे, श्रादशं क्या था और उनके सिद्धान्त क्या थे।

पिछले परिच्छेरमें यह वतलाया जा चुका है कि देशमें उस समय उदारस्तवादी, प्रागतिक और प्रजातक साझाज्य वादो येतीन प्रधान राजनीतिक इल थे जिनके विचार और सिद्धान्त साझाज्यकी सत्ता, साझाङ्के अनन्याधिकार और धर्मानमांख-प्रखातीके सम्बन्ध्यमें परस्पर विलक्षल निष्य थे। यह भी कहा जा खुका है कि अज्ञातन्त्र साझाज्यचादियाँकी संख्या सवसे कम थी, पर्योक्त अन्य दो दलाँके विच्या सहसे कर यो, पर्योक्त अन्य दो दलाँके विच्या सहसे कम थी, पर्योक्त अन्य दो दलाँके विच्या संख्या स्वसं कम थी। सरकार उनके विच्यासको मानती यो।

रस समय भिन्न भिन्न राजनीतिक सिद्धान्तीका जो परस्पर विरोध या उसके सम्यम्धमें नवीन प्रवालीके प्रधान निम्मीता रती कहते हैं कि "यक ग्रेगर वेंग्र हमारे पड़े पड़े लोग थे को श्रवतक 'नाविष्णुः पृष्यीपतिः' का सिद्धान्तही मानते चले ग्राते ये श्रीर यह सममृते थे कि सम्राट्के श्रविकारीकी मर्यादित करना सरासर राजद्रोह. है। दूसरी थ्रार बहुतसे सुशिक्तित नवयुवक थे जिन्होंने पाश्चात्य राजनीति दर्शनके उदारतम सिद्धान्तेकि शिद्धा पायी थी। पेसे भी राजनीति वर्शनके जदारतम सिद्धान्तेकि शिद्धा पायी थी। पेसे भी राजनीति वर्शनके का अभाव नहीं था जो शासनकार्यके भार और उत्तरदायिक को ते. समम्ते नहीं थे और मोटेस्क्यू तथा इसोके सिद्धान्तें से विलक्क्त चोंथिया गये थे?। और अधिकारीवर्ग पेसा था कि जर्मनीके विद्धानेंकि सिद्धान्तद्दी उसे मान्य होते थे (इन सिद्धान्तेंकि मुख्य प्रतिवादक डाक्टर केते थे)। देशके राजनीतिजिज्ञासुग्रीमें वक्तको 'सम्यवाका इतिहास ' बहुत हो लेकिकिय है। गया था जिसका सिद्धान्त यह था कि राजनीतिक संस्थाएँ सिर्फ वेकाम ही नहीं चिक्क हानिकर हैं। विश्वविद्यालय तथा अन्य पाठशालात्रोंके छात्र परस्पर अहमहमिका भावसे इसे पढ़ रहे थे। परन्तु इन विद्यार्थियोमें इतना साहस नहीं था कि घर आकर कभी अपने नियम-निष्ठ मानपिवार्शोंके सामने वक्तके सिद्धान्त्रोंको होहरावें।

लोकतन्त्र शासन-प्रणालीके निर्माताश्चोंको इन्हीं सव

विचारोंका सामना करना पड़ा था। इताने जिन लोगोंका 'बड़े बुदें या 'नियमनिष्ठ मातापिता'कहा है वे लोग प्रायः राजनीतिक वार्तीमें पड़ते ही न थे। उनका प्रमाय जा कुझ भी राजनीतिपर पड़ता हे। वह स्रवस्यत्त था । परन्तु उनको संस्या सब राजनी-तिक दलौंसे अधिक थी। शासनसंबंधी आन्दोलनमें जो लोग सम्मिलित हुए थे उनकी संस्थासे इनकी संस्थाकी ठोक ठीक अद्भुत्लना करना असम्भव है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आन्दोलन करनेवालीकी अपेदाा उनकी संख्याशक्ति बहुत श्रधिक थी। 'राष्ट्रीय सभा-खापनार्थ-समाजर्में' जापानके हैं० लाख बालिगपुरुपोर्मेसे केवल 👟 हज़ार ही सम्मिलित हुए थे। इनको संख्यायकिका पता इसीसे लगाता है। अब इन मीन-पुरुपोर्मे कुछ लोग लोकतन्त्र शासनान्दोलनके विरोधी भी हैंगो, कुछ उदासीन भाव रखनेवाले हैंगो और कुछ 'मौनं सम्मति लज्ञणं के न्यायवाले भी होंगे । पर इसमें सन्देह नहीं कि वे सब सरकारके पत्तमें थे। अतएव जब हा हल्ला मचा-नेवाले, फौजो बानेवाले ये झान्दोलनकारी झपने उदारमतॉके सिद्धान्तीपर शासनसंस्था स्थापित करानेके लिये सरकारका दवाते थे तब सरकारको इस मुकबृत्ति समाजसे भी यहुत कुछ दिलासा होती रही हागी।

श्रीर मी दो शकियां पेसी यो जिन्हें हम शान्ति आर मर्यादाके श्राधारस्तम कह सकते हैं—परिवारमें विनाका श्रीवकार, और राजकाजमें सम्राद्का अधिकार। इतो कहते हैं कि नवयुधक पाठशालोंमें तो उदारमतके महान् सिद्धान्तोंकी शिला पाकर आते थे पर अपने नियमनिष्ठ पितामाताओंके सामने ये जन सिद्धान्तोंकी चर्चातक नहीं कर सकते थे। उसी मकार उदारमतवादी गरम दलवाले लोग जी निःसंकोच हाकर प्रजातन्त्रको पुकार करते और एकहां सावंदेशीय धर्म-सभा स्थापित करनेका कहते थे, वे सम्राट्की कुछ भी चर्चा नहीं करते थे। सम्राट्की सत्ताके सम्यन्धमें कुछ कहनेके लिय उनका इदयं गवाही न देता था। यही नहीं, प्रस्तुत वे सम्राट्का पूज्य और देवता मानते थे और एक और तो सरकारी हाकिमोयर निन्दाकी वीछार करते थे और दूसरा और राजिस्हासनकी अट्टेट भक्ति भी रखते थे। इससे राजपुष्ठय राजिस्हासनके अधिकारसे अपने कार्योकी रहा। करनेमें समर्थ होते थे।

संवत् १६३६ में पक वड़ी भारी विचार क्रान्ति भी हा गयो। गरम दलवालांके उधम, उत्पात, पड्यन्त्र और उपद्रवसे उदारमतवादित्वपर राजपुरुषोंकी गम्भीर दृष्टि पडुने लगी।

यहाँ यह भी एक कुतृहलका विषय है कि अब उदारमतवादी लाग स्वाधीनता, समता और मनुष्य के जन्मसिद्ध
श्रिथिकारोंका प्रतिपादन करते ये तो उनके उन प्रवल ममार्खे
द्वारा सिद्ध सिद्धान्तींका उत्तर देना राजपुरुषोंके लिये बहुतही
कठिन हो जाता या क्योंकि उदारमतकी विचारपदित उन्हें
मी अपने साथ श्रींच ले जाती थी। अधिकारोंके नाते वे अपने
किये का समर्थन कर सकते ये पर अपने कार्रवाहयोंकी न्याय
किये का समर्थन कर सकते ये पर अपने कार्रवाहयोंकी न्याय
किये पहुँचे। वे बड़े बुद्धिमान् ये श्रीर उन्होंने बुद्धिवलसे
जन्मसिद्ध अधिकार के सिद्धान्तका अपड़न करने और
स्वैरग्रासनका मएडन करने और
स्वैरग्रासनका मएडन करने लिये डारविनके 'प्रकृति इत
निर्वाचन का उपयोग किया। १८३६ में अर्थात् जिस वर्ष
कार्कार महाशयने करने के 'केंग्र सोस्थिताल" (सामाजिक
सममीता) का असुवाद प्रकारिक किया, उसी वर्ष केंग्रेल

#### जापानकी राजनीतिक प्रगति

१७०

"जिद्वेन शिन्सेत्स" (मनुष्यके श्रधिकारीका श्रमिनव सिद्धान्त) नामक अपना एक निवन्ध भी प्रकाशित किया जिसमें वे लिसते इ कि "यह ससार जीवन सन्नामका एक रणुद्देत्र है जिसमें उन्हीं लोगोंकी जीत होती है जो श्रास्वशिताके सिद्धान्ता नुसार यद्वियल और शरीरशक्तिमें श्रीरोसे श्रेष्ट होते हैं, और उन्हींकी कनिष्ठींपर अधिकार मिलता है क्योंकि यही यात श्रीर भी स्वष्ट रूपमें पशुपत्तिया श्रोर वनस्पतियामें देखी जाती है। यह सनातन सिद्धान्त है और श्राशिमात्र इसके वशमें है। इतिहासपूर्वके चसभ्य जमानेसे इस सम्य जमाने तक बराबर 'याग्यतमका ही बचना। श्रीर वाकीका नष्ट हाना )' यही सिद्धान्त चला या रहा है और जबतक पृथ्वी पर प्राणी वसते हैं तवतक यही सिद्धान्त कायम रहगा। श्रतप्य मसुष्यने जन्मसिद्ध श्रधिकारके नामका कोई पदार्थ ही दुनियामें नहां है। जो जिन श्रधिकारोको भोग रहा है में उसके क्याये हुए अधिकार हैं, और व्यक्ति से इन अधि धारों की तभीतक रहा। हो सकती है जबतक कि जिल देशमें यह रहता है उस देशकी सरकार मीजूद है। अतएव यह कह सक्षते हैं कि लोगोंके अधिकार रा यहीके कारण उत्पन्न हुए जो रा"य पहले पहल किसी ऐसे मनुष्यका स्थापित किया हागा जो कि सबसे बलशाली रहा हो और जिसने सब सचा. सव अधिकार अपने हाथमें कर लिया है। यदि ऐसा केई स्वेच्छाचारी राजा न होता ते। राज्य भी हमारा कभी सहदित न हुआ होता, न लोगोंके अधिकारही कहींसे आ सकते। यह ध्यान देनेकी बात है कि लोगोंको मानमर्यादा श्रीर श्रधि कारोंमें अनन्तभेद हैं और यह जीवनतत्त्वहा के भेदोंका परिणाम है।

'जन्मसिद श्रिपकारीं' के क्षण्डन श्रीर सरकारके स्वैरशासनके मण्डनका यह उपाय किया गया। जो लोग जर्मनीके
राजनीनिके तत्वसानपर मेसित हुए थे उन्होंने डाक्टर केताके
स्व विचारका समर्थन किया श्रीर सम्राट्को राष्ट्रकर
मानकर प्रजातन्त्रके श्रम्मगेत राजतन्त्र स्थापित करनेका पन्न उदाया। स्वभावतः हो सरकारी श्रपिकारी
डाक्टर केतेको मथीन सिद्धान्तको श्राङ्गम श्राश्रय लेने लगे।
हम समक्षते हैं कि इतोका यही श्रमित्राय था जब उन्होंने यह
कहा कि सरकारी श्रपिकारी जर्मनीके विद्वानांके राजनीतिक
सिद्धान्तांको मानते हैं।

संवत् १८३६ में जब थोकुमाने पदन्याग किया तब शासकमण्डलमें इतोही प्रथान ये और इनके विचार भी बहुत आगे
यहे हुए थे। काम करनेमें तो ओकुयोसेही इनका विशेष सम्बन्ध रहा। था पर कुछ समयतक कोकुयोसे किदी और
कोकुमाके विचारएरी इनके विचारोंसे अधिक मिलते थे। इतो इन दोनोंसे अधिक सावधान और मिलनसार भी थे। ओकु-माकं, १३५८ के पड्युन्त्रसे पहले इतोके राजातिक विचार ओकुमाके विचारीसे बहुत मिलते जुलते थे। इसके वाद शासन सम्बन्ध यंमेज़ी सिद्धारनोंको और इनका चिक रहा प्रेमोंकि इनकी पाधात्य शिक्षा पहले पहल इंग्लैंडमें ही हुई थी। पर संपत् १६३६ में ओकुमाके प्रयत्तीपर पानी किर चुकनेपर शासक-मण्डलमें बड़ी मारी विचार कानित हो चली। इस कानित और देशको पैसी परिस्थितिक साथ इतोज राजनीतिक विचार मो पहुत छुड़ पुराने दक्षके हो। गये।

जब पाधात्य राजनीतिक संस्थाओंका सूदमान्वेपण करने श्रीर एक नया शासन पढिति निम्माण फरनेके लिये राजधीन- निधियों के नेता यनाकर ये यूरण भेजे गये तो ये अमरीका, इंग्लंड और बेलिजियम होते हुए प्रशिया पहुंचे और सबसे अधिक वे यहीं उहरे। इंग्लंड छोड जर्मनीमें जा रहनेसे उनकी यहुत निन्दा भी हुई परन्तु उन्होंने उसके कोई परवाह नहीं ही। यहाँ ये यूरण के अद्वितीय पुरुष भिन्त विसार्क्षकी अलीकिकता पर मुम्ब हो गये जिनके दुद्धि की शलसही अर्मनीका समुद्धित हुआ और जिनके 'लोहा और खून' की नीतिसे ही पुरिसिसी विसव की धाराका प्रवाह काया था। हते। उन्हीं राजनीति पुरु विस्मार्क्रमी चक्रहस्त शासनीति और जर्मनीके अधिकारीवर्णकी ही वर्षिणवाली के सुद्दम निरीक्षण करनेमें लगा गये।

यहांसे जीटकर इताने जापानमें भी जर्मनीके दक्षका अधिकारीवर्ग निम्मांण करनेमें अपना सारा बल और अमाव लगा दिया। पुन-स्थापनाके समय जो सम्मानसूचक लज्ञण मिटा दिये गये ये उनका इन्होंने उद्धार किया। उन्होंने सरदारों- के ऐसे ऐसे वर्ग निम्मांण कर दिये जापानमें जिनका नाम भी दिसीको मालुल नहीं था। उन्होंने मिटामएडलका भी दाँचा बदल दिया और विस्मार्क समयकी जर्मनीकी आसनपदिकिक अनुसार शासनस्वान अध्यतमन्त्रोके हाथमें सर्वतीमानसे सीप दिया और स्वय ही नयीन मन्त्रिमएडलको प्रथम अध्यत मन्त्री हए।

संवत् १६५१ में लोकतन्त्र शासनपद्धतिका मसविदा यनानेके लियं जब भिन्न भिन्न श्रासनप्रणालियोंना अनुसन्धान करनेयाला कार्यालय स्थापित हुआ तो यह कार्यालय (साहरो वीरिशियते किश्रोक् ) 'राजमासाह विभाग' के साथ जोड दियागया। इस विभागसे सार्वजनिक प्रश्तोंका केई सम्बन्ध नहीं था और आज भी लोकतन्त्र शासनके होते हुए यह विभाग सरकारका एक पृथक् और विशेष विभाग है। प्रधान धर्मनिर्माण कार्य ते। शिष्ट सभामें द्वाता था और साधारण विधि विधान आदि न्याय विभागसे वनाये जाते थे। यसी श्रवस्थामें यह कार्यालय इन्हीं दे। विभागोंमेंसे किसी एकके साथ न करके उसे राजप्रासादमें वर्षो भेज दिया। इसका कारण यह मालूम होता है कि ऐसे ही स्थानमें नप शासन पद्धतिके निर्माणका काम शान्तिपूर्वक हे। सकता था कि जहाँ रहनेसे सायंजनिक आलोचनासे कोई सम्बन्ध न रहे। फानेको जिनका कि इसमें यहत घनिए सम्बन्ध था. कहते हैं कि जब शासन सबंधी सुधारों का मसविदा तैयार हो रहा था तब लोग यह जाननेके लिये बहुत उत्सुक है। रहे थे कि फैसी शासन पद्धति मिलेगी। फ्योंकि उन्हें चिस्मार्कके प्रभावका स्मरण होनेसे इतेकि शासन सम्बन्धी विचारींपर सन्देह हाता था और इसलिये सार्वजनिक हस्तक्षेव और श्रालोचनासे कार्यालयका काम सुरक्षित रहनेमें कोई बात उठा नहीं रखी गयी।

इस कार्यालयके अध्यत हते ही थे और मार्किस तेाकू-दारजी राजधासाद विभागके मन्त्री धनाये गय जिसमें शासन सुधारके काममें वे भी अप्रखत करासे समिमितत हो सक्तं। करनेका काम जितना या यह इनोउये की, कानेका कत्तारो, हते मियोजी और उनके साधियोंको सौंपा गया। इनोउये तो पक राजगीतिक दल (शिमेर्द कार्द) के नेता रहे जिस दलके सिद्धान्य लेकान्य-साम्राज्य-यादियोंसे मिलते जुलते ये अर्थात् समाद्की सत्ता, समस्त विधि विधान पर समादका द्यनत्याधिकार, थैार सभाइय शासनपद्धति । इनोउथे चीनके प्राचीन साहित्य और जापानके इतिहासके भारी विद्वान थे। कानेकेको अच्छी पाधास्य शिक्षा मिली थी और इते। (मियाजी) स्रोच्छाचारी शासकके उदाहरण थे।

इस प्रशर पुराल्भिय लोगों से धीयमें साम्राज्य सरवार के अमेय विभागमें, सार्वजनिक श्रान्दोलन और सार्वजनिक सम्बन्धसे विल्वुल स्वतम ऐसे ग्रुप्त स्थानमें मये शासन पद्धतिवा मसिवदा तैयार हुआ और यह नव स्थापित मन्त्र-परिवद्ग पेग्र हुआ। उस समय अध्यत इता में अतिरिक्त, राजवजज सभी पुत्रम्, सभी मन्त्री, विशेष मन्त्री, तिरवारी हुसे, तिरिक्रो, येग्राई, सिव्याजी सुसे, तिरिक्रो, येग्राई, सिव्याजी सुसे, तिरिक्रो, येग्राई, सिव्याजी साम्राक्ती, तिरावणी स्वत्रा सामार्की, तेराजिमा और वायकाउत्तर इनोमोतो, श्रिनायावा, नेप्तुरा, सामार्की, त्रांजी और प्रजुष्ठी का उपस्थित थ। ज्ञेय तक परिषद्भी वैठक होती रहीं, सम्राद्धाया प्रवस्था उपस्थित रहते थे। ऐसे ऐसे सरदारों और मानाधिकारियोंकी समाके राजनीतिक विचार क्या रहे इस पर कुछ डीका उपस्थित स्वाच प्रवस्थत वावस्थत नाहरी।

परिपद्का अधियेशन कैसा हुआ इनके सम्वयमें हो।
लिखते हैं कि "साझद बरावर सम्रोधन करनेका अवसर
देते थे श्रीर वादविवादको प्यानपूर्वक सुनकर उदारमतवादी
श्रीर पुराणिय दोनों मतोका पूर्व विचार करते थे श्रीर
पद्यवि भीतर और बाहर सब स्थानोंकर पुराणियताका बडा
जोर था तथावि सम्राट्के उदार विचार थ जिससे हमें यह
नई शासनक्दति प्राप्त हुई "। यदि जापानके क्रम्यरागत

१. यह रत कियुशित द्वीपमें उदार श्रीर भागतिक मतरादियाके विरुद्ध संपटित हुआ था।

राजनीतिक विचारोंको देखिये श्रीर उम श्रवस्थाका विचार कीजिय जिसमें कि यह पद्धति यनी है तो श्रवश्य हो यह कहना होगा कि इसमें यहुतही प्रगति पर्धक सिद्धान्तीका समायेश हुआ था तर तरन्त हुन विचारोंको होड़ कर यहि नित्पव स्थित हों श्री ति त्यांके समायेश हुआ था तो कहना पड़ेगा कि पुराने विचारोंके प्रभावमें श्राकर कुछ राज्युक्तोंने उसका मसविदा तिथार किया श्रीर सार्वजनिक चर्चा या श्रालोचना से विलक्ष्य स्थाय श्रीर सार्वजनिक चर्चा या श्रालोचना से विलक्ष्य स्थाय श्रीर सार्वजनिक चर्चा या श्रालोचना से विलक्ष्य स्थाय हुआ विक प्रातिनिधिक संस्थाओं मुलसिद्धान्तीका पराजय हुआ विचार नहीं किया गया। सच पृष्टिये तो प्रातिनिधिकताक वस्त्र पदनी हुई जापानियोंके परम्परागन राजनीतिक सिद्धान्तीकी ही प्रतिमा मात्र यह नई शासनयद्वित है।

दत्तो अपने "शासन पद्धतिकी टीका " नामक पुस्तकके उपाद्वासमें सिखते हैं कि "जापानका पवित्र राजसिंहासन पूर्व परम्परासे सम्राट्के परिवारमें चला आता है और इस मकार उसपर वंशपरम्परा राजपिंदारका अधिकार रहेगा। राज्य करना और शासन करना ये दोनों अधिकार उसी राजसिंहासनके हैं। शासन पद्धतिके विधानकी धाराओं से सम्राट्की सत्ताके सम्माटकी स्वार्थों से सम्माटकी स्वार्थ से सम्माटकी सम्माटकी सम्माटकी स्वार्थ से सम्माटकी है कि इस सम्माटकी कोई गया सिद्धान्त निक्षित किया गया है मल्युत सनातनसे जो राष्ट्रीय राज्यावस्या है उसमें कोई परिवर्तन न करके उसीका और मो अधिक हरीकरण हुआ है "। नधीन पद्धतिक निम्माताओं मो पड़ी युद्धिनानके साथ राजसिंद्धानके एपरपरागत अधिका रके। स्वार्थ स्वार्थी करनेकी चेहाकी है यहारि जापानियोंकी इस

#### जापानकी राजनीतिक प्रगति ३७६

पर नये प्रणालोक निर्माताओंने यह बुद्धिमानीका कार्य नहीं क्या कि हर प्रकारसे जनताके राजनीतिक अधिकारके उतक-

नमय ऐसी अवस्था या मनेवृत्ति नहीं है कि वे कमी भी इस परम्परागत अनन्याधिकारको छीननेका प्रयक्त करेंगे।

र्षको रोक रखा।

द्वितीय भाग

सङ्घटनके सिट्टान्तोंपर विचार

## प्रथम परिच्छेद

#### सहुटनकी सीमामें समाट्

प्रथम भागमें हमने जापानको पुनः खापना से लेकर नवीन पद्धतिको खापनातकके सब राजनीतिक खान्दोलगोका वर्णेन किया है। अब इस दिलीय भागमें हम इस मणालीके मुख्य मुख्य अंग्रोंके सम्बन्धमें अर्थात् सज्जाद, मिन्त्रमण्डल, मन्त्रपरिपद्ग, राष्ट्रीय सभा, निर्वाचनपद्धति और सब साधा-रखकी स्वतन्त्रता और अधिकारीके सम्बन्धमें उनके तात्विक सिद्धान्त्रीयर विचार करेंगे।

पाठक इस वातको ध्यानमें रखें कि जापानके इतिहासमें समाइकी सत्ता मर्वादा निर्देश करने जीर राष्ट्रके शिल मिल मार्गोमें राजसत्ताको विभाजित करने जिल सबसे पहल विधान वही शासन सम्बन्धी विधान है। जापानमें समाइकी अनन्य सलापर शिलस्तानके समान कभी भी राजनीतिक वादविवाद नहीं हुआ और न कानूनकी व्याच्यां हो हुई। सनातनसे ही लोग यह समभते और मानते आये हैं कि सहमाद ही वैशयरं परासे साम्राज्य मालिक हैं। उनको इस यातकी फ़िक्क नहीं थी कि सरकारों शासनसत्ताका विभाजन परम्परागत राज्यस्थ्यस्था अथवा राजसत्ताको मृत्तिस्थानको अनुसार है या नहीं। प्रथम सम्बन्ध जिम्मूके आज्ञापत्रमें (थि० पू० ६०३) तिला है कि पर राप्ट स्थानस्थ देश हमारा राष्ट्र है और हमारे पंग्र ह स्थार स्थार समर इसार साम्र स्थार स्थार

#### १८० , जापानकी राजनीतिक मगति

कि सरकारी कर्मचारी श्रीर जनता दोनों हो सम्राद्की समान प्रजा हैं। जिन शोगून तोङ्गाचा इयेवासून तोङ्गावा सरकार स्थापित घर उसे अपने बशुजांके हाशमें दिया और जिनके खान्यानम यह अधिकार २५० बटसे अधिक कालत्क रहा श्रीर जब सम्राद् क्योतोके राजमहलमें नजरबन्द केंद्रीके समान रहते थे, उन्होंने यही घोषित विया कि शोगूनका कर्त्तव्य केवल सम्राद्त्री रज्ञा करना है। जापानके इतिहासकी यह एक वडी श्रद्धत घटना है कि वर्द शतादियाँतक विसी सम्राह्ने स्वय शासन नहीं किया और न शासन अवने द्वायमें लेनेकी चेष्टा ही की। श्रद्धत बात तो यह है कि इस प्रकार प्रत्यक्त शासनसे दूर रहनेके कारण जनताके मनमें सम्राटके श्रन न्याधिकारको विचार दुधल नहीं, बल्कि, और भी सुदृढ हैं गया। जिस प्रकार इंग्लिस्तानमें महारानी जिक्टोरिया श्रीर महाराज सप्तम एटवर्डके 'स्तय शासत'से श्रलग रहनेके कारण, राज्यसनेको नींच तुर्ताय जार्जके राज्यमालको श्रपेक्त बहुत श्रधिक इड होगयी, देसे ही जापानमें भी सम्राट्के स्वय शासनकार्य न करनेके कारण सम्राहकी सिद्धान्तगढ़ संसापर मी होई मनदा ही नहीं उठा, प्रत्युन उससे जापानियोंके मनमें यह धारणा जड पकड गयी कि सम्राट् राजपशके स्थगी बज हैं और परम्परास उन्होंना यह राज्य है।

जापानके बर्तमान ग्रास्त पहाति सम्बन्धीविधानका विशेषी भाग सम्राद्दी अनन्य सत्ताक सिद्धान्तसे ही व्याप्त है। इसक रचना ऐसी सपन (निवन्त्रित) विधिक्षे साय हुई है कि कहासे हिलनेका अधसर नहीं रहा। यहाँनक कि फान्सकी वर्तमान प्रणालीका भी विधान इनना ग्राप्ट्-वद नहीं है, वधिए दोन यद्धविजीके मूल सिद्धानर्तीमें आधार पातालका सा अन्तर है। जापानी प्रस्तिक मूल सिद्धान्तसे सम्राट्की ही सर्वोपिर अनन्य सत्ता है और फ्रान्सदेशकी पद्धतिके मूल सिद्धान्तसे प्रजातकी इच्छा ही इंश्वरक्ती रच्छाके तुल्य है।
जापानके शासक-विधानकी सीथी धारामें लिखा है कि,
जापानके शासक-विधानकी सीथी धारामें लिखा है कि,
"सम्राट्ट साम्राज्यके शीर्पकात हैं राष्ट्रके स्वय अधिकार उन्होंको हैं और वर्गमान विधानकी धाराओं के अनुसार वे उन
अधिकार्राका निर्वाह करेंगे।" इनो सक्ती च्याच्या करते हैं
कि "साम्राज्यनर हुकूमत और प्रजापानन करनेका सम्राट्का
अधिकार्राक्त स्त्री श्री अज्ञापानन करनेका सम्राट्का
अधिकार्राक्त स्त्री श्री श्री प्रजापनिकारते हैं उन स्वय अधिकारीय
करते हैं और अज्ञाजनीपर शासनके अधिकारीसे वे देशपर राज्य
करते हैं और अज्ञाजनीपर शासनके क्षिक ज्ञान स्त्री इत्री स्त्री अस्त्री
मन्यप श्रीरेट अगिनिष्टर्या और कॉनिट्यांसे होनेवाले कार्य-

राजनीतिक जीवनका एक एक सूत्र महाराजके हाथमें है। "
इसके साथ यह भी माना गया है कि सम्राट् पवित्र और
अनुज्ञङ्गनीय हैं। इतो कहते हैं कि "सम्राट् इतने पूज्य हैं कि
उनपर अद्वारिहत या अपमानजनक टीका टिप्पणी करना
अनुचित है, इस प्रकार सम्राट् निन्दा या आलावनाकी
सीमासे परे हैं, और वे इतने पवित्र हैं कि वे कोई अत्याय
अयवा अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते। " यह सम्राट् की
परम्परागत अनन्य सत्ताका यहत ही स्पष्ट निर्देश हैं।

मात्रको मस्तिष्कसे ही गति मिलती है, उसी बकार देशके

यव देखना चाहिए कि नयी प्रणालीने कीन कीनसी नयों बात की। सबसे मुख्य वार्त ये हैं। (१) राष्ट्रीय परिषड्का स्पापित होना, जिससे राज्यसत्ता शासनके भिन्न भिन्न विमाना-में विमाजित की जाय (१) यह निश्चय करना कि विमाजित

#### जापानकी राजनीतिक मगति

શ્ટર્સ

श्रक्षिकारोंके द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाय, श्रोर (३) आपानी प्रजातनोंके कर्त्तंत्र्यों श्रीर श्रष्टिकारोंकी गणना श्रीर व्याल्या करना।

इस परिच्छ्नेमें हम केवल यही देखेंगे कि धर्मविधान, भ्याय और शासन ये तीनी अधिकार कैसे विमक्त किये गए है, और हर प्रका सम्राट्से क्यां सम्बन्ध है। सबसे प्रथम हम धर्मिधान श्रह्मर विचार करेंगे।

श्रिकार पिमाजनके सम्यन्धमें इतो श्रपनेभाष्यमें लियते हैं कि "राष्ट्रके समस्त शासनाधिकारीका एक पुरुषके हाथमें होना ही सम्राट्की सर्वोपिर सत्ताका मुख्य लवस है और

नियमानुसार उन अधिकारीका प्रयोग करना उस सत्ता-के प्रयोगकी सूचना है। केवल सत्ताही हो श्रौर उसके प्रयोग-का नियम या मर्यादा न हो तो स्पेच्छावारको छोर प्रवृत्ति हो-ती है। इसी प्रकार जब श्रधिकारोंके प्रयोग करनेकी प्रयादा हो और सत्तका लक्क्ष न हो तो प्रमाद और बालस्यको श्रोर प्रवृत्ति होती है। " इसका तात्यर्थ यह हुआ कि शासनके सव श्रधिकार जब किसी नियमरहित राजाके हाथमें होते हैं, त्राथवा, इतोके कथनानुसार, उस राजाकी कोई मातिनिधिक धर्मसभा नहीं होती तो स्वैर-शासन-प्रणालीको हतो ग्रध्हा वहीं सममते। उसी प्रकारने यदि शासनसूत्र सब सर्वसा-साधारणकी प्रतिनिधिसमाके दायमें हो और सिरपर कोई राजा न हो तो उससे कार्यमें जड़ता और प्रमाद आते हैं। यह यहा हो दुर्वोध और ऋषेहीन सुत्र है। पर व्याल्याकारने श्रपना काम निकालनेके लिए कसी चालाकीसे उसका उन्लेख किया है।

स्र । इतोने श्रपना माप्य इसलिप प्रकाशित किया था कि उससे लोगोंको यह मांज्म हो जाय कि शासनविधानकी प्रत्येक धारा, किस श्रमिप्रायसे श्रीर क्या सोचकर बनायी गयी है। श्रीर साथ ही यह मी प्रकट हो जाय कि किस श्रमिप्रायसे यह नयी प्रणाली बनायी गयी है। इतोका जो सूत्र ऊपर दिया गया है वह सम्रादकी परम्परागत सत्ता श्रोर नवीन शासन विधाना- हुसार जो श्रधिकार विभाजन हुआ था उसका समर्थन करने के लिए ही उपस्थित किया गया था।

शासन विधानकी पाँचवां घारा है कि "सम्राट् सम्राट् समाकी श्रुमतिसे अपने धर्म विधाना-धिकारका उपयोग करते हैं।" 'श्रुमति' शब्दका श्रुमें केवल मौन सम्मति ही है। इसका प्रभाव कुछ विशेष नहीं है। जैसे दो प्रतिनिधियोंमें बत्तवर प्रतिद्वन्दी दूसरेसे श्रुमति ले लेता है और यदि पेसी श्रुमति न भी मिले तो भी वह श्रुपना कार्य चला-हो लेना हैं, वैसेही सम्राट् और साम्राज्यसभाका परस्वर सम्बन्ध हैं।

समाकी अनुपस्थितिमं सञ्चार् कानुनके बदले राजाशा निकाल सकते हैं। विभागानुसार सार्वजिनक शान्तिकी रहा या सार्वजिनक विपट्को हुर करनेके लिए पेसी राजाशा तमी निकालो जासकती हैं जब पेसी ही कोई आवश्यकता आपने निकालो जासकती हैं जब पेसी ही कोई आवश्यकता आपने हस राजाशको भी समाके दूसरे अधिवेशनमें उपखित करनेका नियम हैं। और यह भी नियम है कि यदि सम्राट्न उसे स्वोकार न किया हो तो भविष्यत्में वह कार्योग्वत न हो सकेंगी। यहाँ 'सार्वजिनक शास्तिकी रहा करनेके लिए' और 'पेसा हो कोई आवश्यकता ये प्रध्न यहुत हो गोल मोल हो सोरा यहाँ सीर वादिक अवस्वता हो तम्य वादिकी हो गोल मोल हो सीरा वादिक अवस्वता है, स्वोक्ति सार्वजिनक शास्तिकी रहा और सार्वजिनक सार्वजिनक शास्तिकी रहा और सार्वजिनक सार्वजिनक शास्तिकी रहा और सार्वजिनक सार्वजिक सार्वजिनक सार

रखरे मुसके लिए ही बनाए जाते हैं। इसके सिदाय समाकी निपेध फरनेके श्रधिकारका उपयोग भी सुगमतासे नहीं हो सकता क्योंकि यदि सम्राट् चाहें तो मित्रमण्डलके द्वारा समा के कार्यमा ऐसा दह वाँघ सकते हैं कि जिसमें सभाकी भ्र<u>ज</u>ुण स्पितिमें यदि राजाशा निवली हो तो उसपर विचार करनेका श्रवकाश ही उसे न मिले। सम्राट् मित्रमण्डलके द्वारा सभाके कार्यमें हस्तवेप कर सकते हैं, वे जब चाहें यिल टप न्यित कर सकते हैं, यदि उस समय पहलेसे कोई विल उप खित हो तो उसे उठा सकते हैं, उसमें रद्दोबदल भी कर सकते हें। यहीं तक नहीं, सभाका श्रधिवेशन काल वर्षमें तीन महीने होता है। धर्मविधानसम्बन्धी बड़ी बड़ी सखार्थी और जटिल प्रक्तोंका निचार करनेके लिए यह बहुत ही धम समय है। सम्राट् चाहें तो सभाका अधिवेशन स्पित करके अधवा उसे बन्द बरेके यह समय और भी कम कर सकते हैं। परिपद्का श्रधिवेशन करना, उसका कार्य बन्द करना, या उसे पदच्युत **दरना सम्राट्की इच्छाके श्रधिकारमें है।** 

शासनविधानातुसार सम्राट् अपने प्रजाजनंते सुत और सार्वजनिक शास्ति तथा मर्यादाको रहाके लिए राजाझा निकाल सकते हैं। इत्ते कहते हैं कि ये आझार्र शासनके सम्बन्धमें हैं। उनका कहना है कि "ये सब खझार नियमानुसार परिष्ठमें चाहे उपक्रित और स्वीकृत न भी हुई हों, तोभी कानून ही समस्त्री जायँगी और सब लोग उसका पालन करेंगे, स्वीकि समान्वा यह शासनाधिकार है। सर्पसाधारक लिए इन्हें सान्वा समझना चाहिए। कानून और राजाझार्स अन्तर देंगल रतना ही है कि कानून राजाझार्स रहोवहल कर सकता है, पर राजाझा कानूनमें दखल नहीं दें सकती। " राजाझा दिस्सी ही नामसे क्यों न पुकारिये, चाहे यह सम्राट्ये धर्मिक धानाधिकारसे निकली हुई हो, या शासनाधिकारसे प्रकट हुई हो, यह है तो कानून ही। इतोक कथनानुसार अय कानून और राजाहामें मगड़ा एड़े तो कानूनका वल अधिक है। पर अब कोई सगड़ा न हो तो राजाहामें कानूनकी ही शक्ति है। पर अब कोई सगड़ा न हो तो राजाहामें कानूनकी ही शक्ति है। ऐसे शासन सम्यन्धीकानून निकालनेक अधिकारकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि प्रकाजनोंके सुख और सार्वजनिक शास्ति और मार्यदाकी राजांके लिए राजाहा दी जा सकती है, इन शब्दोंमें महात्वके जितने कानून हैं सब शाजाते हैं।

परन्तु सम्राह्के कामून वनावेके अधिकारोंसे राष्ट्रीय परिपद्का कोर्र सम्मन्य नहीं है। कामून जितने यनते हैं उनको राष्ट्रीय समाको अनुमति लेकर सम्राह् हो बनाते हैं। पर जहाँ मगड़ा पड़ जाय वहाँ सम्राह् राष्ट्रीय परिपद्के अधिकारको कहाँतक मर्यादित करेंगे।

राष्ट्रीय समामें जब कोई विल स्तीकृत होता है तब उसे यदि समाद् न स्तीकार करें और कानूनका स्वरूप दें तो यह कानून वन सकता है। नहीं तो नहीं। जबतक समाद् को स्वीकृत वह राष्ट्रीय समामें सर्वकृत स्वीकृत हुआ हो तो भी कानून नहीं वन सकता। जापानी धर्म-विधानाधिकारमें समाद्की स्तीकृत हो मुख्य यात है। समाद् बाहे विलको स्तीकार करें या असीकार करें यह उनका अधिकार है, अयात् त, स्व कानूनों पर समाद्की निपेष स्टानक व्यधिकार है, अयात् है। नियमच्द हिसी मार्गस भी राष्ट्रीका अन्तान्याधिकार है। नियमच्द हिसी मार्गस भी राष्ट्रीयसमा समाद्के इस नियेषका उज्ञुतन नहीं, कर सकती।

श्रव जो विल परिपद्में निश्चित हो चुके हें श्रीर सम्राट्-की सम्मति मी जिन्हें मिल चुका है उनके सम्बन्धमें सम्राट् ष्यायश्यक समर्मे तो ब्राह्मायत्र निकाल सकते हैं जिससे कि उन कान्नोंको कार्योन्त्रित करनेके लिए नियम उपनियम यन सर्के ऐसे श्रावश्यक कान्नके सिद्धान्तोंको नहीं यदल सकते यह टीक है, पर नियम यनाकर उन्हें कार्योग्तित करानेके मार्ग-में परिवर्तन कर सकते हैं। इस्से स्पष्ट प्रस्ट होता है कि सहुदनकी सीमाके श्रन्दर सम्राद् कहाँनक राष्ट्रीय परिपद्-के श्राधनारोंको मुर्योदित कर सकते हैं।

श्य शासनाधिकारको वान लीजिए शासनके भिन्न भिन्न विभागोंकी योजना, मुल्की श्रीर फोजी अफसराँको नियुक्त करना अथया पदच्युत करना श्रीर उनके वेतन श्रीर पेन्युन नियत करना, इन सब धार्तोपर सम्राट्का अधिकार है। अर्थात् सम्राट् साम्राज्यके शासनविभागके अनन्य कर्जा-धर्मात् सम्राट्

इसप्रकार पर्म-विधान विभाग श्रीर प्रयन्य विभाग विलक्तन श्रवण श्रवण हो जाते हैं। तत्वतः सभाको प्रवन्ध विभागपर कोई श्रविकार नहीं हैं। सत्वतः सभाको प्रवन्ध विभागपर कोई श्रविकार नहीं हैं। सालुम होता है कि नवीन पदिकि निर्मात उसी पुराने विभागमें पड़कर यह समम्मने थे कि उसम श्रासनप्रवित वही है तिसमें धर्म विधान विभाग श्रीर श्रासन-विभाग परस्पर स्वतन्त्र हों। वास्तवमें हातेने इस सिद्धान्तका समर्थन किया है श्रीर कहा है कि "इंग्विस्तानमें यदी कायदा है कि कुछ थोड़ेसे राजपुरुषोंको छोडकर वहाँके महारा- क्रमे श्रपनी इच्छा है श्रवसार मुख्ती श्रीर फ़ीजो श्रिकारियोंको नियुक्त या पदच्युत करनेका पूरा श्रविकार है। "इतोको श्रेपरेजी श्रासनपदिनका झान केन्नल पुरस्तकोंसे प्राप्त था। उसका रहस्य उसकी समक्रमें नहीं श्राया था। बेजुहार नामक एक समका- लोन श्रमरेज़ श्रनपकार लिख गए हैं कि "श्रंमरेज़ी श्रासनपदिति-

की सफलताका यड़ाभारी रहस्य यह है, कि उसके प्रवन्ध और धर्म-विधान इन दोनों शक्तियोंको एक दूसरेके साथ मिला दिया है......और इस प्रकारसे संयुक्त करनेका काम मन्त्रिसंघ-(केविनेट्) की कड़ोने किया है।

जापानकी शासनपद्धतिमें प्रवत्य और धर्म-विधानको मिलाने वातो पेसो कड्डी कोई नहीं है, सिवाय इसके कि सझाइमें
दोनों पक होगये हैं। सझाइद्वारा नियुक्त राजकर्मचारो प्रवत्य
अथवा धर्म-विधान सम्बन्धीकार्य सझाइकेनामपर विना राष्ट्रीयसभाकी परवाह किये कर सकते हैं, परन्तु सर्वसाधारएको
प्रतिनिधि स्वरूप राष्ट्रीयसभाका अधिकार मर्यादित है। यह
डॉक है, कि सभा कान्नके प्रतानोंको संशोधन कर सकती है,
उसे मंजर या नामंजर भी कर सकती है। परन्तु जो विल एक
धार निश्चत हो गया, घह चाहे राजकर्मचारियके आझापत्रोंसे मारा जाय-उसका अक्रमङ्ग हो जाय-तो भी सभाको
उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहजाता।

संप्राट् मुख्य शासकके रूपमें जल और खल सेनाके श्रीपित भी हैं। उनका सङ्गटन और प्रतिवर्ष मस्ती किये आतंवाले नये रहरूटीको सख्याको भी वे ही तिश्चित करते हैं। होते कहते हैं कि जल और खल सेनाके सङ्गटनका जो अधिकार है वह मंत्रियोंको सम्मतिसे उपयोगमें लाया जाता है। परन्तु मन्त्री सम्मत्त्र होते हैं और राष्ट्रीय सम्मत्त्र सम्मत्त्र होते हैं और राष्ट्रीय सम्मत्त्र सम्मत्त्र सहरायी नहीं होते। अतपद जल और खल्किसामें सम्मत्त्र स्वत्यार्थ नहीं होते। सतपर कि समस्त राष्ट्रके जीवन स्वीर स्वत्यार्थ दियार्थ है। स्वर्ष स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ

युद्ध करने, संधि करने और विशेष सैनिक नियमोंकी घोषणा करने आदिका अधिकार भो अकेले सम्राट्को है। शान्तिके समय किननो हो सियोंका प्रभान-सर्वसाधारण्ये जान और मालपर उतनाही पड़ना है जितना कि वडे यडे पान्नोंका। फिर मी सिथकी चर्चोंमें स्यल देने या सम्मति देनेका राणीय समाको कोई श्रीयकार नहीं है।

सम्राट्का यह भी श्रमन्याधिकार है कि वे चाहें जिसको जो सम्मान, पद्दवी श्रोहदा, सिताव श्रादि टें, कैदियोंनी सजा कम करें या दोवियोंको स्नमा करहें श्रीर उनको पूर्वपद दे दें।

ग्रय न्यायसम्बन्धी श्रीधकारोंको देखिये, इतो कहते हैं कि "सन्नाद् न्यायके श्राकर हैं और समस्त न्यायाधिकारी उन्हीं सन्नादशक्तिके निम्न भिन्न सक्तप हैं।

शासन त्रिधानके सम्बन्धमें ५७वीं धारा है कि "न्याय का वार्य न्याया नयोंमें सम्राट्के नामसे और वान्नके श्रतु-सार दोगा, और न्यायालयाँको सङ्घटन कानूनसे निश्चित होगा, श्रीर न्यायाधीश उन लोगोंमेंन चुने जायेंगे, जो कानून हे श्रनुसार उसकी योग्यता रखते हीं '। कानून यनते हैं राष्ट्री-यसभामें सम्रादकी सम्मति और सीवृतिसे, श्रतप्य न्याय विभागका सम्बन्ध प्रवन्धविभागसे धर्मविधानके साधही श्रधिक है। अपन्धविभाग स्यायविभागको श्रपने श्रधीन करना चाहता है। इंग्लिस्तानके आरम्भिक इतिहासमें न्याय-विभाग प्रयत्य विभागके ऋथीन था । नारमन राजाओं के समयमें साधारणसमा(कांसिलियम आडिनेरियम)के हाथ में ही अपन्ध और न्याय दोनोंके सूत्र थे और महासभा-(माग्रम कासिलियम )को धर्मविधान और अर्थ प्रयन्ध के कार्य दिये गए थे, टूडर राजाओं के तथा शुरू शुरू स्टुग्रर्ट राजाओं के कालमें 'नेस्तर भरत' (स्टार्चेम्पर)को कुछ न्यायाधि कार थे। यह यह आधर्यकी यात है, कि जिस शासनपद्धतिने

धर्मविधान विभोग (राष्ट्रीय परिषड् )को रतने थोड़े अधि-कार और शासनविभागको अमर्यावित अधिकार दिये हैं उसने न्यायिभागको प्रवन्ध विभागके अधीन रस्का है। यह एक विशेषना है जो शासनपद्धतिके निर्माताओंको एक विशेष राजनीतिक धारणा का फल है।

यह धारणा यह है कि सुशासनके लिए न्यायविभागका सतन्य रहना ही यहुत आवश्यक होता है। अमर्राकाके संयुक्त राष्ट्राका शासनपद्धतिके निर्माताओंको भी अठारहवी शता- इसी श्रां आर्था था। जापानियों के शासन सम्बन्धी जितने विभाग थे, उन्हें तो सहाद्यके मातहत कर दिया, पर न्याय विभाग थे, उन्हों ने सतन्त्र रवनाहो उचित समक्ता। हतो इसका यह कारण वतलाने हैं कि "यद्यपि सम्राह्ही न्यायाधीशों- को तियुक्त करते हैं और न्यायालय भी उन्होंके नामसे फैसला सुनाने हैं। तथापि सम्राह्म स्पयं न्याधीशका काम नहीं करते, यह काम सतंत्र न्यायालयोंका है जो कानुनके अनुसार और प्रवन्धविभागके थिना किसी स्थाव, यह काम करते हैं। नाल्य करते हैं। माल्य स्वत्र न्यायालयोंका है जो कानुक अनुसार और प्रवन्धविभागके थिना किसी स्थावक, यह काम करते हैं। नाल्य नहीं कर स्थावना हो के साल्य स्वत्र निर्माण करने साल्य विभागको कानुनगर होड़ दिया तव उन्होंने यह जाना था या नहीं कि सेसा करनेसे न्याय विभाग धर्मविधान विभागके कानुनगर हो हो स्था तव उन्होंने यह जाना था या नहीं कि सेसा करनेसे न्याय विभाग धर्मविधान विभागके कानुनगर हो जायगा।

परन्तु जारानका न्यापालय संयुक्तराष्ट्रके प्रधान (सुप्रीम) अथवा जिला न्यायालय ( बिस्ट्रिक्ट कोर्ट )की तरह नहीं है। संयुक्तराष्ट्रमें न्यायालयको हतना अधिकार है कि ग्रासक और प्रांतितके साहका वह पैसला कर सकता है और वहाँके कांम्रसके विधानोंको भी ग्रासनविधान द्वारा दिये हुए क्षाध-

कारीके विरुद्ध कार्यवाही कहकर यह रह कर सकता है। पर जापानके न्यायालयमें बादी प्रतिवादी प्रजाजनहीं हो सकते हैं, सरकार नहीं। शासनविधानकी ज्याख्या करनेका उसे कोई श्रधिकार नहीं। यह सम्राटका ही श्रधिकार है। शासन विधान ही ६१ वीं धारा यह है कि "कोई ऐसा श्रमि-योग कि जिसमें शासनवर्गकी शबैध कार्यवाहीपर श्रधिकार-वञ्चनाका दावा हो श्रीर जो श्रक्षियोग विधिविहित न्यायालय विशेषमें \* ही सुना जा सकता हो, उसपर साधारण न्याया-लयमें विचार नहीं हो। सकता" इस प्रकार न्यायविभागका जो पक प्रधान कर्त्तव्य है अर्थात् राजकर्मचारियोंके स्वेच्छाचार-से सर्वेक्षाधारणकी स्वाधीनता श्रीर श्रधिकारोंकी रज्ञा करना यह न्यायालयविशेपके जिम्मे कर दिया गया श्लीर वह भी न्यायमन्दिरके सदृश कि जो श्रन्य साधारण न्यायालयोंके समानिविधि विहित होनेपर भी सर्वधा शासकवर्गके श्रधीन है। शासनपद्धतिके निर्मातार्श्वोने देखा कि यद्यपि हम न्याय-विभागको स्वतन्त्र रखना चाहते हैं तथापि यदि हम शासको-के कार्योंके निर्णय करनेका अधिकार भी साधारण न्यायालयाँ-को दे देते हैं तो प्रवन्धविभाग न्यायविभागके श्रधीन हो जायगा । इतो कहते हैं कि "यदि शासन सम्यन्धी वाते न्यायालयोके अधीन करदी जाती और इन्हें अधिकार देदिया जाता कि अमुक कार्य ठीक है या नहीं उसका फैसला करें तो शासकाँको न्यायाधीशाँके श्रधीन होकर रहना पडता। इस-का परिलाम यह होता कि शासकवर्गको कार्य करनेकी स्वत-

कोर्ट याक एडमिनिस्ट्रेटिव त्रिटिनेशङ् सम्बद्ध शासन-प्रकथ-सम्बद्धी मामनीका न्यायान्य ।

न्त्रता न रह सकती " इसलिए न्यायविभागका यह महत्व-पूरा कार्य प्रयन्धविभागके श्रधीन करनेके लिए यह विशेष न्यायालय स्थापित किया गया । इसका यह परिणाम हुआ कि शासनपद्धतिमें एक भी प्रतिवन्ध्र ऐसा न रहा कि जिसमें स्थायी कर्मचारियोंके मनमाना वलात्कारसे सर्वसाधारणके श्रिधिकारों श्रीर खातन्त्रयकी रज्ञा हो सके।

यहाँतक हमनेइसका विचार किया है कि जापानकी शास-नपद्धतिके श्रतुसार धम्मंविधान, प्रवन्ध और न्याय विभागींका क्या ग्रधिकार और स्थान है। श्रय हम एक ऐसे श्रधिकारका विचारकरेंगे जो राष्ट्रीयसभा श्रीर सम्राट् दोनोंमें वँटा हुआ है श्रीर जो एक विशेष प्रकारका श्रधिकार है। यह संशोधन-

का श्रधिकार है।

यह पहले ही कह चुके हैं कि जापानमें साधारण विचार यही है कि सम्राट्ने ही नयी शासन पद्मति दी है जीर इसिनए वे उसमें संशोधन सम्बन्धी ग्रंशकी श्रोर प्यान बहुतकम देते हैं। स्वयं शासनपद्धति बनानेवालींने भी सम्मवतः इसे विशेष महत्वका नहीं समभा। उन्होंने उसे शासनपद्धतिके पूरक नियमांमें स्थान दिया है। परन्तु यह श्रंश शासनपद्धतिके प्रधान शहामें है। शासनपद्धतिक संशोधन सम्बन्धी नियमके विषयमें श्रध्यापक यरगेस् लिखते हैं कि "इसीके श्रस्तित्व श्रीर सत्यतापर श्रयीत इसके वास्तविक और साभाविक विषयांपर ही इस बातका फैसला हो जाता है कि राष्ट्र शान्ति-पूर्व म भीरे भीरे उन्नति करेगा श्रथवा तटल होकर किर श्रयनति कर अन्तर्मे विप्तव मचाकरं फिर श्रागे बढ़ेगा।" डायसी लिखते हैं "यदि कहीं कहीं शासनपद्धतिके नियमोंके श्रपरि-प्रचनीय दोनेके कारण येसा रहोयदल नहीं होने पाया है।

जिसके कारण राष्ट्रको नींय हिल जानो है, तयापि साथ ही कह नहना पड़ता है कि कितन ही धानों में शासनके अपरिवर्तनीय होने के कारण राष्ट्रनिमन हो गया है। तोकुवीलेने जब कहा कि चार्टरके आर्टिकल अर्थात् शासनपद्धतिके नियमों को धवलने के लिए विधिविहित कोई अधिकारी नहीं है तो देसके सातही वर्षके अन्दर नुदं कि लिएका राज्य नष्ट होगया। पेरे हिए। जमानकी राज्यकानिमें अनेक मिलेंगे जिनसे यह माहुम होगा कि शासनपद्धतिकों अपरिवर्तगीयताका यहानों ही उसके सर्वनाशुका कारण हुआ है।

इंग्लिस्तानकी शासनपद्धति ओ किसी विधानविशेषसे मर्या-दित नहीं हैं उसके अलिक्षित कपकी कमी कमी वहीं हो नीन आतोचना होती है। परन्तु इंग्लिस्तानकी जिन राजकीय उसतिकी प्रशंसामें हातम महायय कहते हैं कि "कोई मंग पत्पातदिकी प्रशंसामें हातम महायय कहते हैं कि "कोई मंग पत्पातदिकी पदते हुए देवकर यही कहेगा कि मनुष्यजातिक दिलहासमें वहीं सबसे सुन्दर दश्य है"। कई श्रंशॉमें उस राजकीय उसतिका यश इंग्लिस्तानकी शासनपदितिक सहज्ञमें परिवर्तनीय होनेके कारणहीं है। वेजहार इंग्लिस्तानको शासनपदितिको स्व नियय-ताके वारमें कहते हैं कि "इसके कारण देश उन सब शापित-यांसेयब जाता है जिनने कि एकाएक एमिनत होजानेसे कितनी ् हो श्रन्य शासनपदितिकों निर्मेश श्रव्योक्त सहज्ञमें परिवर्तन कर-यदि शासनपदितिके निरोप श्रव्योक्त सहज्ञमें परिवर्तन कर-

नेका कोई नियम न हो तो उन्नतिशाली महप्पसमाजके श्राचार विचारमें परिवर्तन होनेके कारण पेसे माय पैदा हो अति ईं जिनके कारण समाजविशेष श्रपने शासनमें भी परि-पर्तन चाहता दें श्रोर पेसा त कर सकनेके कारण राष्ट्रविद्वत मचा देता है। पेसी भ्रापसियोंसे इंग्लिस्तान प्रायः वचा हो रहा है क्योंकि वहां शासनपद्धित लोकमतके अनुसार सहलमें यदली जासकतो है। इसो कारण श्रव फ्रान्स, इटलो श्राद इंग्लिस्तानकी नकल कर रहे हैं। श्रमरांकामें श्रन्तगंत राष्ट्रोंके अधिकारोंको संरचित रप्पनेके विचारसे वहां शासनशैली वड़ी हो अपरिवर्तनीय वनायी गयी है।

जापनके शासनविधान की ६३वीं धारा है कि "मविष्यमें अव इस पद्धतिमें संशोधन करनेकी आवश्यकता होगी तो राआश्चासे राष्ट्रीयसभामें उसका प्रस्ताव उपस्थित किया जायगा। यह प्रस्ताव समाकी दोनों परिपदोंने श्रावेगा। श्रीर जवतक परिपदके कमसे कम दोतिहाई सभासद उपस्थित न होंगे तवतक उसपर विचार नहीं किया जायगा और इसकी स्वीकृति उस समयतक न होगी जवतक उपस्थित सभासदीमेंसे दो तिहाई समासद इसके अनुकृत न हों। अत्रय सर्वसाधारण ब्रर्धात् राष्ट्रीयसमाको शासनपद्दतिके संशोधनमें स्वतः प्रवृत्त होकर कुछ करनेका अधिकार नहीं हैं। संशोधनका प्रस्ताव क्रपरसे भ्राना चाहिए। यह स्पष्ट विदित नहीं होता कि राजाहासे यहां प्रत्यव सच्चाट्की श्राह्म है या उनकी श्रोरसे राष्ट्रमन्त्रीको।यद्यपि इससे कुछ कार्यवाहीमें अन्तर नहीं पड़ता है, फ्योंकि मन्त्री सम्राट् द्वारा ही नियुक्त होते हैं और सम्राट् ही उनसे जवाव माँग सकते हैं। शासनपद्धतिके निर्माता चौंका मतलव शायद सम्राट्की प्रत्यत्त त्राहाहीसे हैं, क्यों-कि रतोने अपने माप्यमें कहा है कि 'शासनपद्धतिमें संशोधन करनेका अधिकार खुद् सम्राद्को ही होना चाहिए, क्याँकि ये ही उसके निर्माता हैं।" श्रर्थात् सम्राट्की कामनासे ही सवसे मधम शासनपद्धतिके संशोधनकी वातका इद्रम होना

चाहिए। यह भी बह सबते हैं कि जिस प्रकार जर राष्ट्रकों नरीन शासनपद्धितकी त्यारश्यकता हुई तब उन्होंने उसे प्रदान किया, उसी प्रकार जब लोग उसमें सशोधन चाहेंगे तो सझाट् बिना जिलम्ब श्रीर श्रापत्तिके सशोधन भी करवेंगे। पर इसका मतलब यह होना है कि जापानके सोभाग्यसे जापान के राजा सदा विचारशील होंगे।

सशोधन करानेमें दूसरो किनाई यह है कि इस मामलें अनेले सम्राट् ही कुछ नहीं कर समने। यदि अनेले उन्होंना अधिनार होता तो सशोधनका काम इतना देवा न होता और यहे उसमें प्रनातन्त्रमुलकता कम ही होती पर इस समय उसमें जो किनाई है यह न रहती। शासनिधानके सशोधनका मसविदा पहले समामें उपस्थित करना होता है और परिपद्के कमसे कम दी तिहाई समासदींद्वारा उत्तपर वादिन्त्राद होता है और ता वह उपस्थित समासदोंद्वारा उत्तपर वादिन्त्राद होता है और ता वह उपस्थित समासदोंद्वारा उत्तपर वादिन्त्राद होता है और ता वह उपस्थित समासदोंद्वारा उत्तपर वादिन्त्राद होता है और ता वह उपस्थित समासदोंद्वारा उत्तपर वादिन्द्वारा होता है। यह कहनेनी आवश्यकता नहां कि साधा रखा दिस्ताम किना किन होगा। इसिल्य यह कह सकते हैं कि जापानने शासनपत्रतिमें कोई ऐसा उपयुक्त उपाय नहीं वतताया गया है कि जिससे कोई आपित विशेषके समय ववार हो।

पत्र वातपर श्रोर हम ध्यान श्रात्रचित वरना चाहने हैं यह यह है कि राज्यसिहासनमा उत्तराधिमारो बीन हो सकता है श्रीर कैसी श्रत्रखामें राजप्रतिनिधि नियुक्त हो सबने हैं।

दिनस्तानमें यह कायदा है कि वर्षों लोग दुए या श्रयो म्य राजाको गदीसे उतार सकते हैं, उसका ताज दूसरे किसीको देसकते हैं, श्रीर जो व्यक्ति रोमके सम्प्रदायमें श्राजाय उसका राजिस्हास्त पानंसे विश्वित कर सकते हैं। परन्तु जापिनियों हा स्वय वार्तोका श्रिविकार नहीं है। सम्रार्के तिंहा-सान अत्यादिकार सम्रार्के कुलपियं हु कुलयमें अ श्रुर-सार मिन्नपियं है लिहा-सान कुलपियं हु कुलयमें अ श्रुर-सार मिन्नपियं है सिहा-सान कुलप्रमें वहां है जो सम्रार् परिवारने श्रुपनं लिप वनाया है, श्रीर तिसमें सम्रार्श्वोर उसके मजाजनों के पर्पार कर्तन्यों श्रीर श्रिकारों का श्रीर सम्रार्थ नहीं हैं। पर्पार कर्तन्यों श्रीर श्रिकारों का श्रीर सम्रार्थ नहीं हैं। पर्पार प्राप्त निवानों तो देवा सारी सत्ता उस सम्रार्थ हैं हैं हैं जो राजिसहानपर विराजते हैं, तब यह कैसे कहा जासकता है कि राजिसहानपर विराजते हैं, तब यह कैसे कहा जासकता है कि राजिसहानपर विराजते हैं, तब यह कैसे कहा जासकता है कि राजिसहानपर विराजते हैं, तब यह कैसे कहा जासकता है कि राजिसहानपर विराजते हैं तह सम्रा लोगों के राजिसहान कि स्वार्म लोगों नाता नहीं। इतना हो नहीं विक स्वका लोगों के राजितिक जीवनपर यहा ममान पहता है।

सम्राह्के प्रतिनिधि नियुक्त करनेकी यदि श्रावश्यकता पढ़े तो सम्राह्के कुलपाके श्रावसार ही यह नियुक्ति भी की जायगा । सम्राहके जो जो श्रीविकार है, राज्यतिनिधिके भी वे ही हों ने । तथापि राज्यतिनिधिके चुनावमें संप्रधारक्षी कोई सुनवाई नहीं, मन्त्रिपरिपर्दकी सम्मतिसे सम्राह्का परि-वारही इस यादके निव्यं कुरनेका श्रनत्याधिकारों है ।

परंतु प्रतिदिनके राजनैतिक जीवनमें जापानी लोग इन स्व याताको विरोप महस्च नहीं देते,क्योंकि जापानमें यह बहुत पुरा-ना रियाज है कि समार् देशका शासन् यलसे नहीं थल्कि श्रपने

ना रिवाज है कि सम्राट् देशका शासन वलसे नहीं विक्ति अप प्रमावसे करने हैं, जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन श्रागे होगा। --:#:--

प्रवंधविधान चंत्रत् १९५० ( छत् १९०० का स्वट साम् वेटिसमेंट )

# द्वितीय परिच्छेद

### मन्त्रिमरहल चौर मन्त्रपरिषद्

शासनविधानमें तो "मन्त्रिमएडल" शब्द कही भी नहीं द्याया है। इतोके भाष्यमें कहीं कहीं यह शब्द श्राया है। धा-सममें यह स्पष्ट हो लिखा है कि प्रत्येक राष्ट्रमन्त्री खर्ष सम्राट् को श्रपनी सम्मति देगा भीर उसके लिये खतः उत्तर-दायों भी होगा। श्रयात शासनविधानके श्रनुसार सव राष्ट्र मन्त्रियोंको एक संस्थाविशेषमें संयुक्त होनेका निर्देश भी नहीं है। परन्तु वास्तविक शासनक्कारमें इम देखते हैं कि नईकाकूनामका मन्त्रिमएडल है जिसमें सब विभागोंके मन्त्री और उसके अध्यक्त मन्त्री नर्रकाकृसोरीनामिजिन हैं श्रीर जी सरकारको नीति को निर्द्धारित करते और कार्यक्रम निश्चित करते हैं। यह ठीक है कि इस नईक्रोक्तामक मन्त्रिमएड-लपर रार्लैंडके मन्त्रिमएडलके समान कोई संयुक्त उत्तर दायि-त्व नहीं है, श्रर्थात् मन्त्रिमएडलके किसोकार्यके लिये प्रत्येक मन्त्री उत्तरदायी नहीं होता और नमन्त्रिमएडलही किसी खास मन्त्रीकेकामका जिस्सेदार होता है,परन्तुकोई संशी श्रन्य मन्त्रि-योंसे श्रलग रहकर कोई काम नहीं कर सकता। उसके वि-काशकी बीति मन्त्रिमएडलको या कमसे कम अध्यत्त मन्त्रीकी सम्मतिसे ही निश्चित होती है। उसका यह क्तब्य होता है कि यह मन्त्रिमएडलके निर्णयका पालन करे और अध्यक्त मन्त्रीकी श्राज्ञका श्रमुसरण करे यद्यपि उसपर फेबल उसीके विभाग का उत्तरदायित्व होताहै, समस्तमन्त्रिमण्डलका नहीं । समस्त मन्त्रिमएडलका उत्तरहायित श्राध्यक्ष मन्त्रीपर होता है और

ब्रत्येक विभागके लिए भी वे ही उत्तरदायी होते हैं।

यर्तमान मन्त्रिमण्डलपद्मतिका श्रास्तित्व पौप संबत् १.६६२ के सम्राट्के श्राह्मपत्र तथा तदुपरान्तके कई राजाह्माओं के कारणसे हैं, जिन श्राह्मपत्रों को श्रार शास्त्रियानको अदी शारा है, जिसमें लिखा है कि "इस समय जो कानृग, कायदे, नियम, हुकुम श्रादि किसी नामसे पुकारेजानेवाले विधिविधान हैं वे तवतक कानृन ही समभे जायगे जवतक कि श्रास्त्र विधान वे उनका कोई विरोध न हो"। इस प्रकार मन्त्रिमण्डलका कानृनो श्रास्त्र विराध न हो"। इस प्रकार मन्त्रिमण्डलका कानृनो श्रास्त्र श्रास्त्र विधान वे उनका कोई विरोध न हो"। इस प्रकार मन्त्रिमण्डलका कानृनो श्रास्त्र श्रास्त्र विधान के श्रम्तगंत है, यथि श्रास्त्र विधान स्पष्ट प्रकारसे मन्त्रियोंको संगठितसंस्याको नहीं माना गया है।

मंत्रिमएडल निर्माण करनेका कारण यह हुआ कि शासनके सव स्त्रोंका अध्यत्त मन्त्रोंके हाथ रखना आवश्यक था। सव विमागके मिनवर्षोंको अपने २ विमागके लिए अध्यत्त मंत्रीके सम्मुख उत्तरायों वनाकर सरकारी नीतिके अध्यत्त मन्त्रीको उत्तरत्यों वेनाकर सरकारी नीतिके अध्यत्त मन्त्रीको उत्तरत्यों वेनाकर सरकारी नीतिके अध्यत्त मन्त्रीको उत्तरत्यों वेनाना था और साथ ही यह भी आवश्यक था कि अस मकारकी शासनपद्धतिका विचार हो रहा था उसीके अञ्चल्ल राष्ट्रके सव विमाग हो जाँव । वास्तवमें नवीन पद्धतिके स्थापनके वाद इस तरीकेमें कोई विशेष परिवर्षक नवीं दुआ। शासनविधानके निर्मातांत्रों अश्वेक श्रय भाव पति स्वर्ष स्वर्ण मन्त्रों हुआ। शासनविधानके निर्मातांत्रां अश्वेको यह भाव था विधार प्रत्या के यदि सन मन्त्रों एक साथ हो जांवगे तो सम्राद्धक अधिकारमें कुछ हानि पहुंचेगी। अतप्त उन्होंने सब मंत्रियोंको स्तर उन्होंने एक सम्तर्थ पत्राय, परन्तु मन्त्रिमएडलको उन्होंने कहान स्वर्ण हो जानेसे सरकारी नीति और कार्यवाहों प्रत्य पत्र अश्वा हो जानेसे सरकारी नीति और कार्यवाहों प्रत्य पत्र अश्वा हो जानेसे सरकारी नीति और कार्यवाहों एक पत्र प्रक्ष प्रक्ष आपगा। हतो लिखते हैं कि "कार्य देशोंमं मंत्रिमएडलका प्रक्ष आपगा। हतो लिखते हैं कि "कार्य देशोंमं मंत्रिमएडलका प्रक्ष आपगा।

कियानहीं है।

करतें, बर्टिक उनका समष्टिरूपेण ही उत्तरदायित्व होता है। पैसी पद्धतिसे भरात्री यह होती है कि दलवद्ध शक्ति रानार्थी थेप्रतम शक्तिपर श्राचात उरती है। हमारी शासनशैली में पेसी श्रयस्था प्रिय नहा हो सक्ती। ती भी राजास म्बन्जी जितनी महत्त्रपूर्ण वार्ते हैं - जे देशकी ही चाहे जिदे शकी-उनमें समस्त शासक-मण्डलके विचारसे काम होता है थ्रौर काई विभाग व्यक्तिशु उनका जिम्मेदार नहीं हा सकता। पेसी वार्तोकी समीचीनता और उनके कार्यान्वित करनेकी पद्धतिवर सभी मन्त्री मिलकर विचार करने हें और कोई उस कार्यभारसे छूट नहीं सकता। ऐसी वार्तीमें निस्सन्देह मन्त्रिमण्डलका उत्तरदायित्व समष्टिरूपसे ही रहना ठीक हैं"

इस प्रकार नर्यो विभागोंके मन्त्री अध्यक्त मन्त्रीके नतृत्वमें पर साथ होरर राज्यसम्बन्धी प्रमुख वानाना निचार श्रीर उपत्रम करते तथा सम्राट्नो परामर्थ देते हैं। मन्त्रियाँनी इस समिरिको मन्त्रिमडल कहते हैं। प्रायेक विभागका मन्त्री न्यायत सम्राट्झारा, प्राय श्रव्यक्तमन्त्रीकी सम्मतिसे नियुक्त होता है और अध्यक्तमन्त्री भृतपूर्व प्रधान मन्त्री से छोर एक वार मन्त्रिपरिपदवी सलाहसे नियुक्त होते हैं। सम्राट् निसकी चारें. राज्यका मन्त्री वना सकते हैं, पर उन्होंन ऐसा सभी

सर विलियम श्रन्सन यतलाने हैं कि इग्लिस्तान के राष्ट्र मन्त्रीपण महाराजके स्वयक हैं और मन्त्रिमरडल (कैपिनेट) एक विचारसमा है, जो एकत्र होकर महाराजके राज्यप्रवस्थका उपाय सो बती और निश्चित करती है, श्रार मन्त्रणा देती तथा राज्यके सब कार्याका उपत्रम करता है। उसके जो समा

सद होते हैं वे भिन्न भिन्न प्रवन्ध विभागों के प्रधान और उस दलके नेता होते हैं, जिस दलको नीति अधि हाँग निर्वाच-काको प्रिय है और जिसके कारण उस दलविशेषको राज्यका भार सींवा गया है, दस्त्री शब्दों में जायानके मन्त्रिमगढ़ लकी भो व्याख्या हो सकती है, पर उनके कर्चव्या और अधिकारों में अन्तर है। इसी कारण जायान और इंग्लिस्तानको शासनपद-तिमें अन्तर पड़ गया है।

जापान मन्त्रिमएडलकै मन्त्रो किसी दलविशोपके नहीं होते श्रीर इस लिए नियोधिकोसे भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता, अतः जापानी शासनिवाममें जहाँ यह लिखा है वे साम स्वार अमुक अमुक कार्य कर सकता है तो सर्वसाधारण्यह समफ लेते हैं कि समाद लयं इस प्रकार कहते हैं। आंग देश-फा प्रकार यहते हैं कि समाद लयं इस प्रकार कहते हैं। आंग देश-फा प्रकार यहते हैं कि समाद लागे कर राष्ट्रमन्धी जो चाहे सो करे। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि समाद स्वयं अपने विधिवहित अधिकारोंका प्रयोग करता है। यासतमें समाद और सर्व साधारण्यके वीचके सव क्योंके आने जानेका मार्ग यही मन्त्रिमएडल है। और इन्होंके द्वारा सम्राद अपने प्रयोग करता है।

संप्राट् जय समुदायमं यहुनही कम श्राते हैं। टोकिश्रो. राजधानीके श्रविश्यासी, श्रवने सारे जन्ममं भी शायदही सम्राट्को दूरसे भी देख पाते हैं। प्रायः लोग सम्राट्को गीरवाते स्थित हो। श्रायः लोग सम्राट्को गीरवाते स्थित हो। श्री स्था नहीं यादते कि सम्राट् यार यार जनसमुदायमं श्राये। सर्व साधा- एरकी राय उनके पास श्राय्या मन्शी हार या सम्राट् परिवार् विभागद्वारा कई स्थानोंमं धनकर तय बहुंचती है। येसी अयसामें राष्ट्रसम्बर्ध सा राष्ट्रस हो। येसी अयसामें राष्ट्रसम्बर्ध सा राष्ट्रस हो। येसी अयसामें राष्ट्रसम्बर्ध सा राष्ट्रस हो। येसी

चलना और विना कुछ कहे सुने मिनमण्डल से फैसलोंकी मंड्पी दे देनाही सम्राट्के लिए उचित है। इस प्रकार मिनमण्डल की नीति ही सम्राट्के लिए उचित है। इस प्रकार मिनमण्डल की नीति ही सम्राट्की नीति हो जाती हैं और राष्ट्रीय समाक्षी सहमतिसे (जब उसकी आपश्यकता एड़े) वह राजा की नीति हो जाती है। वस्तुतः सम्राट्के प्रवन्धसम्बन्धो, धर्म विधान सम्बन्धो और न्यायसम्बन्धो जितने ब्रधिकार हैं, उसका उपयोग मिन्डमण्डल ही सम्राट्के नामपर करता है।

शासनसम्बन्धी तथा बापत्कालिक बाझायत्र निकालना, निदेशीय राष्ट्रासे सन्धिकरमा, युद्ध होड़ना और सन्धिकरना, जल और स्थल सेनापर हुकूमतकरना और उनका सङ्गठनकरना, राजकर्मवारियोंको रखना और निकालना, उनके बेतन और पेन्यन निश्चित करना आदि जो जो कार्य शासनिधानमें निर्दिश हैं उनपर सम्राह्के नामसे मन्त्रिमण्डलवा हो पूरा २ अधिकार है।

न्यायिआगपर मित्रमण्डलका, श्यवन्थविभागके समान, पूरा पूरा तो अधिकार नहीं है पर यथे हैं। न्यायालयों पर उसका मर्यादित अधिकार है क्यों कि कानृतके अनुसार उनका सक्षठन होता है और सन न्यायाधीश और अन्य न्यायाखायाधिकारीग जीन अन्य न्यायाखायाधिकारीग जीन मामलों के जो न्यायाखा है। पर शासन अन्य सम्बन्धी भागलों के जो न्यायाखा है। पर शासन उत्तक्ता पूरा पूरा अधिकार है। समाय्के भाग्नापशानुसार हसका सहस्त होता है और इसके भाग्ना तथा स्व परामर्थ दाता अध्यक्षमन्त्रीद्वारा नियुक्त होते हैं। इस न्यायमन्दरका

क राज्य प्रवन्धके १० विमान है चौर उनके १० मंदी है, परन्तु वे राजाके मदी नहीं समने जाते।

श्राधिकार बड़े महत्त्वका है और बहुत व्यापक भी है, वयाँकि वाणिज्यश्वत्कको छोड़कर सब प्रकारके कर निर्दारित करने, कर ने देनेवालोंको दरख देने, ज्यापार करनेसे रोकने, जल अस्वन्यां अधिकार और काम, और किसी भृमिके सम्बन्धमें स्ताक्त और प्रजाननोंके बोच मन्छे इत्यादि सब मामले हुनी न्यायमन्दिर्भे तय किये जाते हैं।

इन सव न्याय और प्रवन्ध सम्बन्धी श्रधिकारोंका उपयोग सन्नादकेनामसे मन्त्रिमएडलद्वारा होता है और परिपद्का उस-से कोई सम्बन्ध नहीं। श्रव यह देखना चाहिए कि व्यवस्था-पन कार्यमें मन्त्रिमएडल और परिपद्का परस्थर कैसा सम्बध है।

शासनिवधानके अनुसार मन्त्रिमगडल कोई भी विल राष्ट्रीय सभामें उपस्थित कर सकता है, इससे पहले उसने जो विल उपस्थित किया हो उसको यह वापस ले सकता है या उसमें संशोधन भी कर सकता है। सभाके समावर्गेद्वार उपस्थित मसविदों से पहले मन्त्रिमगडलके मसविदों पर विचार करनेका नियम है। जब कोई विल समामें पास होजाता है तव उसे कानून वननेसे पहले सम्राहकी स्वीवति लेनी पड़ती है। यह ठीक है कि भवतक सम्राहने स्वीवति लेनी पड़ती है। यह ठीक है कि भवतक सम्राहने स्वावत् मन्त्रिमगडल-एकी सम्मतिसे यह जाम करते हैं, और कानूनपर उसके घोषित होनेसे पहले अध्यक मन्त्री, तथा महाराधिराज सन्नाद्वेहस्त-सर होने मावर्यक रूपन मन्त्री, तथा महाराधिराज सन्नाद्वेहस्त-

इसके अतिरिक्त शासनविधानका यह भी नियम है कि मन्त्रिमाइलके सदस्य तथा सरकारके प्रतिनिधि जय चाहें दोनों परिरदोंने किसीभी बैठकमें भाकर बैठसकते हैं और पोल भी सकते हैं। हतो इस नियमकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं

## ९०२ जापानकी राजनीतिक मगति

" परिपट्नें आकर थोलनेना जो मन्त्रियोंको श्रिप्रकार है, यह सरमारती इच्हागर है। श्रत मन्त्री स्वयं उपिलत होकर गह निमादमें भाग ले सकते हें श्रीर त्रिशेष गानामी स्पष्टव्याच्या क्या स्कृते हैं या सरमार्थ प्रतिनिधियों में जेजकर उनसे यह स्वा क्या सकते हैं, ये चाहुँ तो इन दोनो वार्तीका इनकार भी कर समते हैं।" परिपदीं में जाकर वादविश्वाद में भागलेनेना श्रीय

पार दो तरहसे पाममें लाया जा सनता है (१) लो गाँपर प्रथम मना मना स्वाल र उनने राय पदल दे या (२) वानों में समय पप्रकर के पाम मिलाय पर, और निर्मावान में स्पष्ट रोल कर पहले या स्थित परने हो है, जो नि यह तसे प्रभन ऐसे होते हैं है जितन । उत्तर राज प्रभागी हो दे या समका सनते हैं। मित्र यों के लिए इस प्रभागी हो दे या समका सनते हैं। मित्र यों के लिए इस प्रभागी हो दे या समका सनते हैं। मित्र यों के लिए इस प्रभागी हो दे या समका सनते हैं। मित्र यों के लिए इस प्रभागी हो दे या समका सनते हैं। प्रभागी का गण्य या या हो है ये स्थान स्थान के स्थान

उसको बातचीत समिनियाँमें हो तय करती जाती है श्रीर वह परिपद्दे दोनी दिमागोद्वारा पास करा लिया जाता है। मन्दियोंकी यही चेष्टा रहती है कि सरकारी जिलीपर पाद

राष्ट्रीय समामें गुत बादितियादमी सरकारके कहनेपर वा समाके निव्यय करनेपर हो सकता है। इतो पैसे श्रयसरके

निवाद या राएडनमएडन न हो।

कुछ उदाहरल देते हैं, जब गुप्तचर्चाकी आवश्यकता होती है, यथा विदेशसम्बन्धी मामले व्यक्तिगतवात फीजी मामले और शान्ति और सुप्रवन्धके लिए शासनसम्यन्धी मामले अर्थात् राजाके सभी मुख्य काम इसके अन्तर्गत हैं। सरकार जव चाहे, राष्ट्रीयसमाको पंद्रह दिनसे कम चाहे जितने समयके लिए समित करसकती है। जापानी राष्ट्रीयसमाका काल वर्षमें तीन महिने होता है, और इन तीन महीनोंमें वह यदि कोई ऐसी विधि बनानेका उद्योग कर रही है जो सरकारको अप्रिय हो तो सरकार परिपद्का अधिवेशन स्यगित कर उस विधिमें हस्तद्वेष कर सकती हैं। इसके ब्रति-रिक्त सम्राट्का यह अनन्याधिकार है कि वे जब चाहें मन्त्रि-मण्डलकी सम्मतिसे परिपद्को एकत्र करें श्रीर जय चाहें परिपद्का श्रधिवेशन वन्द करें श्रीर प्रतिनिधि सभाको तोडदें। घर्म विधान कार्य्य में मन्त्रिमएडल इन सव श्रधिकारों-का उपयोगकर दखल दे सकता है। अब यह भी देखना चाहिए कि शासनविभागके कार्यमें दखल देनेके लिए परिषद्-को क्याक्या श्रधिकार है। सबसे यड़ा श्रधिकार उसको राष्ट्रीय

श्रपं प्रवन्थपर हैं।
श्रावनिधानकी ६५वीं भारा यह है कि राष्ट्रके आय
श्रीर व्यवकावारिक लेखा होना चाहिए श्रीर वह राष्ट्रीय सभा
द्वारा सोइत होना चाहिए। श्रावनिधानकियान यह नहीं लिखा है कि श्राय या व्ययको परिषद घटा घटा सकती है या नहीं।
विप्रजनीका कथन हैं कि समाको होनी श्रिथकार हैं, पर
श्रीर लोग कहते हैं कि चूँकि लेखा सभाद्यारा नहीं यनता
यह यान सर्यक्षित्र हैं कि सरकारके लेखेंमें उसे बढ़ानेका
कोर श्रीयकार नहीं है। श्रयतक यह प्रश्न किसी न्यायालयन द्वारा हल नहीं हुआ है। परन्तु वड़ानेका अधिकार इतने महत्त्व का नहीं है जितना कि घटानेका है और इस अधिकारका प्रयोग सभा अपने प्रथम अधिवेशनसे ही बरावर कर रही है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि परिपद्को यह अधि कार कहांतक है।

श्रायके सम्बन्धमें सभाको यह श्रधिकार है कि यदि वह फोई नया कर बैठना चाहे या करका दर धटाना था बढाना चाहे, या राष्ट्रसे भ्रमुण उगाना चाहे, या राष्ट्र निधिके सम्यन्धर्मे भीर बुब उद्योग वरे, ता कर सकती है। परन्तु शासन सम्मन्धी ग्राय प्रथवा हानि पूर्तिके तौरपर मिलने वाली द्यामदनी जैसे रेनभाडा, गोदामना किगया पाठशाला श्रोंकी फीस तथा ऐसे अन्य उपायोंसे होनेवाली शाय जिसका दर सरकारी आहापत्रोंसे निधान किया जाता है, इस प्रकारकी जो आय है उसमें हस्तहोंप करनेका समाको कोई श्रधिकार नहीं है। इसपर एक बार वडी बहस चली थी। सबत् १६४६ (सन् १=६२)में सरकारने एक नया श्राप्तापत्र निकालकर शिकारसम्बन्धी कातून बदल दिया श्रीर शिकार खेलनेवालींपर एक नवा लाइसेन्स लगाया, परन्तु समाने इस आजापत्रको अस्त्रोकार कर दिया और यह कारण यतलाया कि यह लाइसेन्स एक प्रकारका कर है। सरकारने

पहा नि नहीं, यह तो हानिपूर्तिकी कोटिमें आता है, इसका परिमाण यह हुआ कि यह आधापत्र वह होगया। इस मकार बाहापरदारा जो हुन्नु ग्रासन सम्बन्धी लाइसेन्स लगे हैं थे खन्तमें समाके अधिकारमें आसकते हैं। परन्तु जब हम देखते हैं वि 'शासन सम्बन्धी आय' तथा चृतिपूर्तिकें तीरपर जो सामदनी वस्तुल होती है, यह दुल आयका पेयल एकतिहार्र भाग है, तव यह कहना पड़ता है कि राष्ट्रकी आयपर समाको

बहुत थोड़ा श्रधिकार है। विचार करनेसे यह भी पता लगता है, कि राष्ट्रके व्ययपर मी परिपट्का अधिकार बहुत मर्वादित है। शासनविधानकी ६७ वो घारा है कि "सम्राद्के अधिकारोंसे सम्बन्ध रखने वाले विधानविद्वित ब्यय, अथवा कानूनसम्बन्धो व्यय, अथवा सरकारको जिम्मेदारो निवाहनेवाले व्ययको सरकारको सह-मित विना राष्ट्रीय परिषद् न तो रोक सकती है श्रीर न घटा सकती है। " इतो रुपए कहते हैं कि 'विधानविहित व्ययमें' शासनको भिन्न भिन्न शाखायाँके सङ्गठनका व्यय, जल श्रीर स्थल सेनाका व्यय, मुल्को श्रोर फौजी श्रफसरोंके वेतन, विदे शांसे संधियोंके निमित होनेवाला खर्च, इन सबका श्रंतमीय होता है, "कानृतसम्बन्धी व्ययमें राष्ट्रसमाके दोनो श्रङ्गीका हाता हु, जार्नुसर्वारत कार्यालयांदे संगठित होनेपर कर्मचा-रियाँके वेतन, खर्च, चार्षिकवृत्ति, पेन्शन तथा सभासदींको दिया जानेवाला सालाना मत्ता श्रीर श्रन्य नोनाप्रकारके भत्ते, रन सवका समावेश होता है, और सरकारको जिम्मेदारी नियाहनेवाले सर्चमें राष्ट्रीय ऋणका सुद, उसका निष्कय, कारसानोकी सहायता, सरकारके शासनसम्बन्धी श्रावश्यकी-य सर्च, सब प्रकारकी स्तिपूर्ति तथा ऐसे ही खर्च श्राते हैं। इस व्ययको विना सरकारको सहमतिके परिषद् न तो रोक सकती है और न घटा सकती है।

शासनिष्पानकी ६४ वी भारामें यह मी है कि, "श्राय-व्यवपत्रमें जो च्यय निश्चित हुआ है उसके श्रातिरिक्त जो व्यय व्यवपत्रमें जो च्यय निश्चित हुआ है उसके श्रातिरिक्त जो पड़ेगी।" हो उसके लिए राष्ट्रीय परिषड्की स्वीहति लेगी पड़ेगी।" इसका यह शर्य होता है, कि वार्षिक आयुव्ययपत्रम व्यवका

#### 309 जापानकी राजनीतिक मगीत

जो अनुमान दिया गया हो उसके शनुसारतो सरकार व्यय कर ही सकती है और ऐसा व्यय भी कर सकती है जो कि अनु मानपत्रमें भी हो, पर उसके लिए पाहेसे राष्ट्रीयपरिपद्की साष्ट्रति शावश्यक है, परन्तु का इसमें कोई ऐसा बात है जिसके वलसे राष्ट्रीय परिषद् सरकारको व्यय बढानेसे रोक

सके ? मान लाजिए कि सरकारने आयज्ययपत्रसे अधिक खर्च कर डाला श्रीर उस श्रधिक खर्चको राष्ट्रीय परिपद्ने स्वीकार न किया तो क्या हागा ? रपया तो सर्च हो ही गया,

राष्ट्रको वह देना हा पडा। इतो कहते हैं कि ऐसे अपसरापर सरकार जो रपया खर्च कर चुको'है उसपर राष्ट्रीय परिपद्दं निर्णयका काई असर नहां हा सकता और सरकारपर इससे जो वोम पडा वह भी इलका नहीं हो सकता"। अत यह - श्रधिक व्यय रोक्नेका श्रमोध उपाय नहीं है सबत् १८४८

में मिनो श्रीर श्रोवारी प्रान्तॉमें भूकम्पके कारण सरकारको २२ लाख ५० हजार येन (लगभग ३५ लाख १५ हजार ६०० ६०) खर्च करना पडा है। बारको यथानियम उसने राष्ट्रीय परि-पद्की स्रोष्ट्रति चाही। तर प्रतिनिधिसमाकी एक विशेष समितिने पर्चनी श्रुटियोंका पता सगानर सरनारसे उसका विवरण चाहा श्रोर इस सम्बन्ध हे कुछ कागज पत्र पेश करनेके

लिए वहा। सरकारने क्यल विधरण देन तथा कागज पत्र पेशक्रनेसे इन्यार क्यिा, वहिक परिषद्की इस अस्बीवृतिके श्राधारपर परिपद्नो तोड देनेरा ही उद्योग किया, तब परि-पद्नो दूसरे श्रधिवेशनमें सोष्टति देनी पडी यद्यपि धर्चमें जो गड़बंड हुई थी उसके प्रमालीकी पमी नहीं थी।

यदि मन्त्रिमएडलसभाके सामने उत्तरदायी होतो इस-तरहकी गड़वड वन्द वरनेमें नोई विदिनाई नहीं हा सकती। पर जापानके राजाके मन्त्री केवल सम्राट्को हो जानते हैं। अत: जयतक चे मन्त्रिपदेपर हैं, तवतक सभापर अपना अधिकार चला सकते हैं।

जय किसी कारण्वश सभा श्रायव्ययपत्रपर मत न दे श्रयवा श्रायव्ययपत्रपर मत मिलनेसे पहले सभा भक्ष हो जाय तो सरकारको यह श्रयिकार है कि वह पूर्ववर्षके श्रायव्यपत्रपर करा करे श्रीर उस श्रावव्यपपत्रसे श्रवस्था कर श्रीर उस श्रावव्यपपत्रसे श्रिक व्यय करनेकी श्रावव्यपत्रसे हो तो वहमी करे। शासनियानको ७० वी घारा है कि "जब देशको मोतरी या वाहरी श्रवस्थाके कारण सार्वजनिक शास्तिक विचारसे राष्ट्रीयसमा श्रामन्त्रित न को जासके तो सरकार सम्राट्के श्राह्मपत्रके सहारे श्रयस्थान कर्यस्थान्यत्री सत्र श्रावश्यकीय उपाय कर सकती हैं"। सतः हम यद कह सकते हैं कि राज्यजी श्राधिक वार्ती में सभाको हमलेपकरमेका श्रयका रही, वेवल तस्थाच्यान करने वा श्रयस्थार है। किर भी शासनविधानसे सभाको जितने श्रीकार है। किर भी शासनविधानसे सभाको जितने श्रीकार मिले हैं,उन में सबसे महत्त्वका श्रीकार यही है।

### मन्त्र परिश्ह

जापानको शासनप्रणालीमें मन्त्रपरिपद्ध (सुमित-इन)भी पक विशेषस्थान है। यह इंग्लैएडकी मन्त्रिपरिपद्धके समान नहीं है जिससे कि शहरेज़ी मन्त्रिपएडल चना है श्रीर जिसके कारण ही श्रहरेजी मन्त्रियोंका श्रस्तित्व विधि-विधेय हुशा है। हमारे यहां मन्त्रिमएडल और पित्री कीन्सिल दो परस्पर मिस श्रीर स्वतंत्र संस्थाप हैं श्रीर प्रत्येक विधिविद्दित मर्यादा कानुनसे, श्रप्या समाइके श्राहापचले ही निश्चत हुई हैं। ययि मन्त्रिमएडलके १५ मन्त्री होनेके ही कारण मन्त्रिपरि- पद में स्थान पाते हैं। यह पाठकोंको माल्म ही हो गया है, कि मन्त्रिमग्डल शासकाका मग्डल है और मन्त्रिपरिपट् पुक मन्त्रणा-सभा है, जिसमें सम्राट्के कानूनी सलाहकार होते हैं। पहले पहल जब रसकी स्थापना हुई ता सलाहकार (पराम शैदाता), श्रध्यक्त, उपाध्यक्त श्रीर मन्त्रिमएडलके समासद मिलाकर कुल छुट्टीस समासद थे, थव यह सख्या बढ़ते बढते ३६ तक भा पहुँची है और लगातार बढती ही जाती है। यह इसलिए नहीं यदायी जाती कि सख्या बढ़ानेसे कार्यमें कुछ विशेषता श्रा जायगी वरिक इसलिए कि जिन वयोग्रह राज नीतिशोंको शासनकार्यमें पहीं स्थान नहीं मिल सकता उनके लिए स्थान रहे। १८४४ जिकम १५ मेप (२० अप्रैल १०००) का सम्रादका ब्राह्मपत्र न० २२ में शिखा है कि मन्त्रपरिपद् के श्राच्यत्त, उपाध्यत्त श्रीर अन्य सदस्यों को स्वय सम्राट्नियुक्त करेंगे। मन्त्रपरिपद्का काम मन्त्रणा-सम्बन्धी होता है। राष्ट्रकी महत्वपूर्ण वातीपर जब सम्राट् उससे सम्मति पूछने हैं, तब दसका आधिनेशन होता है और विचार होचुकनेपर सम्राट्को सम्मति दो जाती है। उसकी सम्मतिनो खाकार करना या न करना श्रोट श्रधिवेशनमें उपस्थित होना या न होना सम्राट्की रच्छापर है। (माय सम्राट् परिपड्के अधिवेश नोम बहुत कम आते हैं) जिनु विपयोपर निशंपकर मन्त्रिप रिपदसे राय ली जाती है, ये हैं-

. १ सम्राट्की कुलधर्मसम्बन्धो वार्ते ।

२ शासनविधानकी धाराश्रीसे तथा श्रन्य विधान श्रीर राज्य, ब्राह्मपूर्वी ब्रीर कानुनी से सम्बन्ध रखनेवाली सन्दिग्ध

वातं श्रीर चिट्टे।

३ रण और द्वापत्तिकाल सम्बन्धी नियमी धौर आहाओं

की घोषणा करना।

४. अन्तर्-राष्ट्रीय सन्धियाँ और प्रतिक्रा**एँ** ।

y. मन्त्र-परिपद्के संशोधन-सम्यन्धी वार्ते ।

परन्तु मन्त्रि-परिषद् समाद्की केवल मन्त्रणासमा है— उसे स्वयं प्रवन्त्रका कोई श्रधिकार नहीं है। सर्वसाधारणसे डसका सरकारी सम्बन्ध कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीयपरिपद्, सर्वसाधारण या किसी सरकारी संस्थाका प्रार्थनापत्र, श्रावे-दनपत्र, या किसी प्रकारका पत्र स्वीकार करनेका उसकी अधिकार नहीं है, उसका सरकारी सम्बन्ध जो कुछ है यह केवल मन्त्रिमएडल और मन्त्रियांसे है।

श्रव यह देखना चाहिए कि मन्त्र-परिपट्ट् श्रीर मन्त्रि-मएडलका यह परस्पर सम्बन्ध कैसा है। राज्यसम्बन्धी श्रत्यन्त महत्वकी यातपर समूादको मन्त्रपरिपद्से परामश्री करना पड़ता है। ऐसा नियम है। तव मन्त्री श्रीर मन्त्रपरि-पद्के समासद एक जगह वैठकर विचार करते हैं। यदि योग्यता श्रीर प्रतिभामें मन्त्रपरिपद्के सदस्य मन्त्रियोंसे द्यधिक द्रुप तो वे मन्त्रियोंको परास्तेकर कौन्सिलोंको श्रपने घशमें कर लेते हैं। क्योंकि उनके मत यदि एक साथ लिये जाँय तो मन्त्रियोंसे तिगुने होते हैं। यह सब है कि ऐसी अवस्थामं मन्त्रपरिपट्ट मन्त्रिमण्डलके काममं कुछ दखल नहीं दे सकती, पर यदि सम्राट् उनके निर्णयको स्पंकार कर ले तो इसका माधान्य हो जाता है और तब यह मन्त्रि-मएडलके अधिकारको भी काट सकती है।

पर यदि मन्त्री मन्त्रपरिषद्के सदस्यींसे अधिक चतुर भीर रद हुए तो वे मन्त्रपरिषद्के सदस्योंको सहजहींमें परास्त कर सकते हैं। मन्त्रपरिषद्के सदस्योमेंसे (० समा- सद मन्त्रिमएडलके होते हैं। यह संख्या बहुत कम है, पर अधियेशनमें गण्यूर्ति करनेके लिए काफी है। इसलिए मन्त्रि-मण्डलवालोकी संख्या कम हुई तो क्या, अधिवेशनका दिन समय श्रादि अपना सुभीता देखकर नियन करना और अपनी इस कमोको पुरा कर लेना उनके श्रधिकारकी बात है। इसके अतिरिक्त मन्त्रिमगुडलवालोंको शासन सम्बन्धी अधिकार भाग हैं, और सरकारी कर्मचारियों और राष्ट्रीयपरिपद्से उनका प्रत्यस सम्बन्ध है। मन्त्रपरिषद्के लिए यह सब कुछ नहीं है, इतना ही नहीं, उसके सभासद किसी राजनीतिक वलमें भी समिलित नहीं हो सकते \*, बतः सम्राट्की बाहाके श्चतिरिक्त मन्त्रपरिपदुके लिए पेसाकोई विधिना सहारा नहीं है कि जिसके सहारे वे मन्त्रिमण्डलवालोका सामना करसकें।

परन्तु मन्त्रपरिषद्में जब मन्त्रिमण्डलवालीका पूरा विजय हो जाता है तो उससे उनका बड़ा काम निकलता है। मन्त्रिमण्डलके किसी कार्यंपर किसी श्रवसरपर परिपद् प्रक्ष कर सकती है, परन्तु मन्त्रपरिपद्के निर्णयपर वह कुछ धोल नहीं सकती। यह सही है कि परिषट्के निर्शयका व्यवस्थापन व शासनसम्यन्धी वातींपर कोई श्रसर नहीं पड़ सकता जय-तक सम्राट् उस निर्णयको स्वीकारन करें। परन्तु पेसा शायद ही कभी होता हो कि मन्त्रिमएइलकी नीतिको मन्त्रि-परिपद्का सहारा होते हुए सम्राट् श्रस्तीकार कर दें। अतः

येमा कोई कानून तो नहीं है कि मिश्रपरिषदके समानद किमी राजनीतिक' दतके समाप्तद न हों, पर देना दुवा अवस्य है हि काउयर बोकुमा १६३० वि॰ में इम्प्लद की प्तति हराये गये कि ने उदारमतनादी दलके नेता श्रामाकी से सा मिने से, भौर निक्रमाय १६६६ (१६०४) में उन्होंने प्रित्नी कीन्सिलके प्रेसिटेयट होनेके कारख वी सेरवुकाई दल क्षोण दिया था।

पेसा हो सकता है कि मन्त्रिमण्डलके समासद अपने कार्यका महत्त्व और बल बढ़ानेके लिए अथवा जिम्मेदारीसे बचनेके

लिए मन्त्रपरियद्का उपयोग करते हों।

परन्तु अवतंक मन्त्रिमएडल श्रीर मन्त्रपरिपद्का घोर विरोध होनेका अवसर कभी नहीं आया है, क्योंकि दोनोंके समासद एक ही विचारके और परस्पर मित्रमाव और घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाले ही रहे हैं और श्रभी भी हैं, और दोनों ही सम्राद्के सम्मुख उत्तरदायी हैं, न कि परिपद्के। पर दिन दिन मन्त्रिमएडल राष्ट्रीय परिष्द्की सभाश्रोंके ही बहुमतका सहारा लेनेकी और मुक रहा है। आगे चलकर जय मन्त्रि-मण्डलके सभासद परिपद्के उत्तरदायी होंगे तब सम्भव है कि मन्त्रिमएडल और मन्त्रेपरिपदुमें जो स्नेहमाव अब है वह जाता रहे। इन्होंने यह आशा को थी कि "यदि मन्त्रपरिपद् सम्राट्की सुद्धिमत्ताको सहायता देनेमें और किसी पत्तकी श्रोर ने अककर निष्पत्त रहनेमें तथा समस्त कठिन उलमनी-को सुलभानेमें उपयुक्त हुई तो जापानकी शासनमणालीका यह एक महत्त्वका भाग समभी जायगी इसमें सन्देह नहीं।" पर यदि ऐसा न दुआ तो मन्त्रपरिषद् और मन्त्रिमएडलके बीच शहए कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं।

# वृतीय परिच्छेद

### राष्ट्रीय समा

राष्ट्रीय समामें दो विमाग हैं—प्रतिनिधि-परिषर्ड, और सरदार परिषट्। प्रतिनिधि समामें ३୬६ प्रतिनिधि दोते हैं जो ४ करोड़ ६७ लाख ३२ इजार = सौ ७६ जापान-जन-संस्थाके १७ ताख ६= इजार १३ निर्वाचकों द्वारा खुने इप होते हैं। सरकार समाके ३६= समासद होते हैं किनमें १६ राजवंशज कुमार, १३ साधारख प्रिन्स, २६ मारकिल, १७ काउएट, ७० वाहकाउएट, ५६ बेरन, १२२ सक्षाट्के मनोनीत और ४५ सबसे अधिक कर देनेवालीके प्रतिनिधि होते हैं ।

इस समाको शासन पद्धतिके विधानोके अनुसार कौन कौन अधिकार प्राप्त हैं, इसकी व्यायया इतो अपने भास्यमें यों करते हैं—(१) प्रार्थनापत्र स्वीकार करनेका अधिकार, (२) सम्राट्केपास झावेड्नपत्र और निवेड्नपत्र मेक्का अधिकार, (३) सरकारसे प्रक्रम करने और जवाब तक्य करनेका अधिकार,

(a) सरकारस प्रश्न करने आर जयाय तलव करनेका आप कार और (४) व्ययके प्रवन्धकी देखमाल करनेका स्रिधिकार। इस विषयको चर्चा तो इससे पहले ही हो चुकी है कि

समाको मन्त्रिमएडलसे सम्बद्ध धर्मियानका अधिकार कितना हैं और ज्यय प्रबन्धका कितना अधिकार है। इसलिए अब इन अधिकारोंके अतिरिक्त और क्या बसके अधिकार

राजदराज, जिन्स और भारकित प्रनक्षे परिषद्के समासद होनेका जगतः मिकार है। बाज्यद्र, बारकाउयद और देरन बरने मरने समाबसे चुने जाते हैं। मर्भाद तिनने देरन हैं, वे बेरलको चुनेंगे, बारकाउयद बारबाउयदको और काउयद काउदरको।

हैं तथा समाका दोनों विभागोंसे धर्मनिर्माणके सम्बन्धमें पर-स्पर कैसा सम्बन्ध और क्या अधिकार है उन्हींकी हम यहाँ चर्चा करेंगे !

अब रहा प्रार्थनापत्र स्वीकार करनेका अधिकार । इनमेंसे दोनों परिषदोंको यह अधिकार है कि परिषद्के किसी समासदकी मारफ़त किसी जाणनी प्रजाजनके प्रार्थनापत्र-को प्रहण करें। यह प्रार्थनापत्र समितिके पास भेज दिया जाता है। यदि समिति कोई इसकी खास स्चना करे वा परिपद्के कमसे कम ३० सभासद चाहें कि यह प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया जाय तो वह उपस्थित किया जाता है श्रीर उसपर वादविवाद होता है। परन्तु सरकारका सहारा न हो तो परिपद्का अधिकार सेत्र बहुत ही छोटा है, इसलिए स्रोग कोई विशेष कानून बनवानेके लिए परिपद्के पास प्रार्थनापत्र भेजनेको कोई उपयोगी तरीका नहीं समस्तते। और न परिपद्के लोकप्रतिनिधि ही उसपर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जवतक सरकार उन प्रार्थनापत्रीपर विचार करना न चाहे, ये कर ही क्या सकते हैं। इधर कुछ वर्षीसे परिपद्के सदस्य इन प्रार्थनापत्रीपर ध्यान देने लगे हैं, नहीं तो पहेले किसीको उनकी कोई परवाहतक नहीं थी।

राष्ट्रीय सभाके इस अधिकारके सम्बन्धमें एक विशेष मार्केकी यात है जिसको ष्यानमें रखना चाहिए। यह यह है कि सभाका कोई विमाग ऐसा कोई प्रार्थनापत्र नहीं स्वीकार कर सकता कि जिसमें शासनपद्धतिके संशोधनका ग्रन्न हो अध्या न्यायिभागसे या शासनपद्धतिके निर्माताओंने इसे साबार्-की अद्भैय सम्बन्ध हो। शासनपद्धतिके निर्माताओंने इसे साबार्--की अद्भैय सम्बन्धि समान सुरहित रखनेका ग्रयक्ष किया है और शासनाधिकारको उन सरकारी कर्मचारियोंके हायमें रख छोड़नेकी चेष्टा की है कि जिनसे सभा जवाब , तहव नहीं कर सकती। ये जानते थे कि चागे चहकर सर्वसाधारखका शासनाधिकारपर श्राक्रमण होगा श्रीर इसलिय उन्होंने बड़ो सावधानीसे इसकी रहाका उपाय किया है।

अय रहा प्रश्न करनेका अधिकार। इस समय समाको, वियोगकर मितिनिधि परिपट्को जो अधिकार मात हैं, उनमें यह एक यहां हो उपयोगी अधिकार है। प्रायः प्रतिनिधि परिपट्को जो अधिकार मात हैं, उनमें यह एक यहां हो उपयोगी अधिकार है। प्रायः प्रतिनिधि परिपट्के अधिकतर सभासन् सरकारके विरुद्ध ही रहते हैं। ये स्वयं जो कान्न बनाना चाहते हैं उसमें चारों ओरसे विम्न साआएँ आकर धेर लेती हैं। यहि प्रतिनिधि परिपट्के समासद कोई बिल पेश करते हैं और उसे सरकारसे सहारा नहीं मिताता तो उसके दूसरे या तीसरे याचनका समय हो नहीं आता, जोकि सरकारके पेश किये हुए विलोगर पहले विचार करना पहला है, तब दूसरे विलोजी वारी आती है। इसके अविरिक्ते।सरकार १५ दिनसे कम चाहे जितने

समय के विवाद है। जिससे सहकार है। जिससे सहकार समय कि विवाद है उसके उपियत किये जानेमें सहकारों विवाद सकता है। होने सहकार किया सिक्य है उसके उपियत किये जानेमें सहकारों विवाद कर सकती है। इतना ही नहीं, सम्राट्के नामसे सरकार समाको जय-चाहे जिसकित भी कर सकती है। यि कोई विवाद प्रतिनिधि परिपद्से निश्चित भी हो। गया तो मित्रमण्डल के विवच होनेपर सम्राट् उसे स्प्रीहति न देंगे। इस प्रकार मतिनिधि परिपद्के समासद अपने कानून निश्चित करानेस प्रवाद मायन मायन मायन प्रकार का प्रवाद हो होते हैं। इसलिए जायानकी मितिनिधपरिपद्के बहुनेरे राजनीतिक सरकार से सिद्ध समाम उप-

खित नहीं होते। जब ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाती है मौर मुख्य मुख्य दलाँसे सरकारके साथ सहकारिता करनेका आग्रह किया जाता है तभी वे ऐसा करते हैं। साधारणतः वे सरकारसे प्रश्नीपर प्रश्न करनेको आते हैं, शासन कार्यकी रत्ती होनवीन कर उसके दोन और प्रमाद निकालते हैं, सरकारको पोल लोल देते हैं और लोगों के सरकारपर जमे विश्वासको हिला देते हैं। वर्तमान पद्धतिके अनुसार सर्वे-साधारण्यी मलिनियिपियर्यूका अपना अधिकार प्रकट करनेका सबसे अच्छा मार्ग यदी है।

प्रतिनिधिपरिपद्के सदस्यद्वारा सरकारके कार्योकी जो आलोचना करते हैं वह साधारण नहीं चल्कि वड़ी ही तीम होती है, क्योंकि जापानी सरकार किसी दल विशेषकी पद्मपाती श्रीर उत्तरदायी सरकार नहीं होती। लॉर्ड लैन्सडाउनने लॉर्ड मालंके परिपद्सम्यन्धी विलका विरोध करते हुए उत्तरदायी और ब्रहुत्तेरदायी सरकारका प्रतिवाद करनेकी रीतियोंका अन्तर ठोक ठोक बतला दिया है। उन्होंने कहा था कि "इस (इंग्लिस्तान) देशके प्रतियाद करनेके दङ्ग और हिन्दु-स्पानके प्रतियाद करनेके दक्षमें यदा भारी अन्तर है। इंग्लि-स्तानमें जब सरकारके किसी कार्यका प्रतिवाद किया जाता है तो प्रतिवादियोंके मनमें यह एक विचार रहता है कि किसी दिन हमारे हाथमें भी शासनकार्य श्राजायना और तब हमारे ऊपर भी यही जिम्मेदारी आ जायगी जो आज सरकार पर है। परन्तु आप (अंगरेज़) हिन्दुस्पानीको कभी सरकारका परिवर्तन न करने देंगे, और इसलिए इन दोनों अवस्थाओं में पस्तुतः आकाश पातालका अन्तर है।" जापानी प्रतिनिधिः परियद्वे सदस्योंको इस समय यह आशा नहीं रहती कि हमें सरकारका उत्तरद्दायित्व क्रपने ऊपर लेना पडेगा। अत सर-कारसे उनका पतीन प्राय वडा ही उप्र और सर्वया प्रतिकृत होता है, और कमी कमी तो उनके काम घडे ही अनुचित होते हैं। यह तो नियम ही है कि जितना ही उसका प्रतियाद होते हैं। यह तो नियम ही है कि जितना ही उसका प्रतियाद होगा उतना ही उत्साह और सहारा उसे परिवर्स और सर्वसाधारणसे भी मिलेगा।

सरकार तो हर तरहसे प्रतिनिधिपरिपद्के प्रतिवाद श्रीर विरोधसे वचने तथा अपनी जिम्मेदारियोंको टालनेका यथेष्ट उपाय कर सक्ती है। मन्त्रिमण्डलका कोई सदस्य मितिनिधिपरिषद्के किसी प्रश्नका उत्तर दे या कुछ कारण बतलाकर रन्यारे भी पर दे, यह उनके अधिकारकी बात है। उत्तर देनेसे इनकार करना हो तो "साम्राज्यकी धैदेशिक नीतिके सम्यन्धकी वार्ते गुप्त रस्त्रनी पडती हैं" यह कारण या पेसाही कोई स्त्रीर कारण बतला दिया जाता है। ऋषने कार्यका समर्थन करने या श्रपनी जिम्मेदारी ही टाल देनेके लिए मन्त्रि मएडलके समासद पाय सम्राद्का नाम बेखटके से देते हैं। सवत्रहपुरमें जब इतो प्रधान मन्त्री ये तो प्रतिनिधि परिषद्के सदस्य उनसे कोरियाके सम्यन्धकी युद्धान्तर सरकारी नीति के सम्बन्धमें प्रश्लपर प्रश्लकर उनका दिमाग चाट गये थे। तव उन्होंने कहा कि "सरकारकी येदेशिक नीति महाराजा थिराज सम्राट्के थ्रद्धेय निचारसे निश्चित होती है छोर मन्त्रि मण्डलको यह प्रथिकार नहीं है कि यह बतलार्वे कि सरकार खब किस नीतिका अवलस्थन :करंगी।" इस मकारसे हुछ देखे लिए इतोने समासदोको चुप करा दिया ।

परन्तु घात यह है कि मन्त्री सम्राट्के नामकी झोटमें द्विपनेका कैसा ही प्रयत्न क्यों न करें, और लोगोंकी मनो-



त्वत सर्व १ 🔻 प्रचान मन्त्री इसा 💎 र छ रा. प्रत्युष्ट 🕥

वृत्तिसे लाभ उठानेमें कितनी चालाडी थ्यों न कर जायँ, वे अपने स्थानपर तमीतक रहः सकते हैं, जवतक सर्वसाघारए एक होकर उन्हें पदच्युत करनेपर तैयार नहीं होते । उनकी जो कमजोरियों और गलित्यों होंगी वे किसी न किसी दिन प्रतिनिधि परिपद्के चतुर और सावधान समासदोंकी प्रश्न-परम्परासे सर्वसाधारण्के सामने आ ही आयँगी। ऐसी अवस्थामें धर्मपरिष्ट्, सर्वसाधारण् और कमो कभी मन्त्र-परिपद्के सभासद भी सरकारपर ऐसा दवाव डालते हैं कि अन्तमें मन्त्रिमएडल ही वदल जाता है।

अय सम्राट्की सेवामें आवेदनपत्र भेजनेके अधिकारका विचार करें। यूरोपके सक्षठित राजसत्तात्मक राष्ट्रीमें इस अधिकारका प्रयोग प्राथः नहीं होता। परन्तु जापानमें इस अधिकारका प्रयोग प्राथः नहीं होता। परन्तु जापानमें इस अधिकारका गे वैसा ही महत्त्व हैं, जैसा कि प्रथ करनेके अधिकारका। पक्र तो इस कारणेसे कि जापानियोंके संस्कार ही कुछ पेसे हैं, और दूसरा कारण यह कि सरकार केयल अनुत्तरहायो ही नहीं, प्रयुत सम्राट्के मामके पीछे छिपने वाली हैं। इन होनों कारणोस अधेसभा विशेषतः प्रतिनिधि-परिषट् सरकारको तक्ष करनेते लिए इस अधिकारका उपयोग करती है और यह अधिकार भी राजनैतिक महत्त्व सा है।

जय शासन पद्धित सम्बन्धी धान्दोलनके दिनोंने राष्ट्रीय-समा धापनार्थ संयुक्तसंघ (युनाइटेड् अक्षोसियेशन) ने सम्राट्को सेवामें अपना आवेदनपत्र उपिथत फरना चाहा तो एक सरकारी कर्मचारोने उसे यह फहफर फॅक दिया कि लोगोंको राजनीतिक आवेदनपत्र भेजनेका कोई अधिकार नहीं है। पर्तमान पद्मिके पूर्व सर्वसाधारणको सम्राट्के अपनी आकावार्य और आवश्यकतार्य पतानेका कोई प्रत्यन या त्रप्रत्यत साधन नहीं था, सिवाय इसके कि वे मन्त्रि-मएडलसे या न्यायालयके कर्मचारियोसे जो कुछ कहना हो, कहें। पर श्रव इस नयीन पद्धतिसे यह हो गया है परिपद् खय अपने ही प्रधान अथवा समापतिहारा सम्राद्धे पास आवेदनपत्र भेज सकती है। श्रयतक जिन मन्त्रियोंने सम्राट्से मिलने और वात करनेका अधिकार ले रखा था उनकी यहाँ दाल नहीं गलती। पर इससे कोई यह न समके कि राष्ट्रीय-समा इस ब्रावेदनपत्रसे राज्यकी नीतिमें इस्तदेव करने या उसे बदल देनेकी सलाह भी सम्राट्को दे सबती है। येसा नहीं है। इस ग्रधिकारसे सम्राट्के मनपर हुन्द्र प्रमाप पडता हो, सो भी नहीं, मत्युत इसका रहस्य यही है कि सर्वसाधा-रखपर इसका एक प्रकारका विशेष प्रभाव पडता है।जापानके राजकार्यमें सम्राद्या नाम भी बडा काम करता है, जो इसका उपयोग जितनी ही उत्तमताके साथ करेगा उसका उतना ही राजनीतिक ममाव यदना है। इसी कारण राष्ट्रीय सभा श्रीर सम्राट्के प्रायस सम्बन्धका विशेष गीरव है। जापानियाँकी परम्परागत राजनीतिक कत्पनार्शीके अनुसार राष्ट्रके मन्त्रियाँ का प्रधान कर्तन्य यह था कि थे सम्राट्के लिए देशकी सुर-चित रखें और प्रजाजनोंको सम्बन्ध और सुखी बनावें। रस फर्चव्यमें चूकना श्रीर सम्राट्के प्रिय प्रजातनोंके श्रस-न्तोप श्रीर ष्टु खका समाचार सम्राट्के कार्नोतक पहुँचाना मन्त्रियों के हक्से वहा भारी राजड़ोह समझा जाता था जिसका परिमार्जन ब्राह्मद्दया(हाराकिरी)से ही हो सक्ता या। पहले भी श्रीर श्रव भी सर्वसाधारणका यही स्थाल है कि अपने प्रजाजनीको अपने वशीके समान पालन करना शीर सुजी और सन्तुष्ट रखना ही सम्राटका एकमात्र काम है।

इसीलिए, जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, राजमन्त्री प्रायः श्रपने किये हुएका समर्थन करने या श्रपनी जिम्मेदारी-को टाल देनेके लिए सम्राटका नाम ले दिया करते हैं। मन्त्रि-योंकी इस कार्यवाहीका प्रतिकार करनेके लिए राष्ट्रीय समा सम्राट्के पास अपने श्रावेदनपत्र भेजनेके श्रधिकारका उप-योग करती है। प्रायः ब्रावेदनपत्र (ब्रिभिनन्दन पत्रीको छोड-कर) इसी उद्देशसे सम्राट्की सेवामें भेजे जाते हैं कि शासन कार्यकी श्रुटियाँ और श्रसन्तोपजनक परिस्थिति उनपर प्रकट हो थौर लोगोंपर भी यह प्रकट हो जाय कि मन्त्रिगण सम्राट-की इच्छाका पालन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार उनपर जो श्राक्षेप किये जाते हैं, उनका यदि ये निराकरण न करें तो उन-परसे सर्वसाधारणका विश्वास उठ जाता है। यही नहीं यरिक ये उस सम्राट्के मन्त्री हैं जो सम्राट् श्रन्याय या प्रमाद कभी कर नहीं सकते इस ख्यालसे उन्हें या तो यह सिद्ध करना चाहिए कि प्रतिनिधि सभा भूठी है या अपनी शुटियों-को ही स्वीकार कर लेना चाहिए, इनमेंसे यदि पहली बात हो तो प्रतिनिधि सभा ही भङ्ग कर दी जातो है # और सर्व-

<sup>•</sup> वन्तु वहाँ प्यान रहें कि प्रतिनिश्च मामा मह करके देशने न्याव मीनमा बेसा नहीं है जैसा कि इंग्लिमानों । जायानों दलदर महकार (बारी माननिश्च) नहीं होनी स्वादित प्रतिनिश्च के स्वति । साहर्य के प्रतिनिश्च के स्वति । साहर्य के प्रतिनिश्च के स्वति । साहर्य के साहर्य

सापारणको उस विषयमें निर्णय करनेका श्रीधकार दिया जाता है। यदि दूसरी बात हो तो सब मन्त्री या कुछ मन्त्री त्यागपत्र दे देते हैं श्रीर सर्वसाधारणसे सना प्रार्थना कर कहते हैं कि हम लोग यथायोग्य शासन करने तथा सन्नाट्की श्रानावश्यक चिन्तासे बचानेमें श्रसमर्थ हैं।

इस प्रस्कार राष्ट्रीयसमाको विशेषकर प्रतिनिधिपरिपद्को सम्राद्की सेवाम आयेदन करनेका जो अधिकार है यह
सरकारपर दोवारोप करनेके काममें ही वहुत श्रीक तरहसे
स्नाता है। संवत् १६५५के याद विस वर्षमें प्रतिनिधि समाके
अनुमवमें ज्यार समा मक्त हुई है, जिनमें बार वार प्रतिमस्वत्वत्वर प्रतिनिधिपरिपद्धारा दोवारोप ही बारण हुआ
है। सरकारपर दोवारोप करनेकी जितनी मनोरज्जक घटनाएँ
हुई हैं, उनमें सबसे अधिक आध्यर्जनक घटना संवत् १६६०
में हुई जिसका परिणाम उसी वर्षके प्रीत (दिसम्बर १६०३ ई०)
मासके प्रतिनिधि समाके ट्रुटनेमें हुआ। इस वार सम्राद्के
पास जो आवेदनपत्र गया था, वह साधारण दोवारोपना
पत्र नहीं था। † परिषद कोलनेके अवसरपर सम्राद्की

जारानमें मनिवर्धीको निम्मेदारी ममिलान नहां होनी । इसलिये यह ब्यारस्क नहीं है कि बानी सत्त्री १६ माथ ही एतत्त्राम वर्रे । कभी कभी अध्यक्ष मन्त्री और ऐमे भिमान मन्त्री, जिनवाद दोगारीत हुए हों, परत्याम करते हैं और मह मन्त्रा पूर्वेदर् हो काम करने हैं ।

<sup>ै</sup>यह व्यक्तिनत्त्रपर समार्थों मेंट करनेके पूर्व जब प्रतिभिष्ठि समागे व्यवस्थ कोनो दिरोनावाने हमे पड़कर सुनावा तो उम समय समानदीने उनके शान्तीर व्यान नहीं दिशा यही समय निया कि मामूर्यों अनितन्त्र पत्र है। हमें राजनीति की भीरे बाव नहीं और यह समयका उनके अनुकूत कारना पत्र दे दिया। वीद्धे से जब समान्दीको यह मानूरा हुका हि उम अमिनन्देशपार्थे कुत्र देने भी राज्द में। जिनका विभागा मन्त्रियदस्वर दोषारोध करना या तब वे बर्द हो बचा सकते थे।

चकुताके उत्तरमं जो श्रीसनन्द्रनपत्र दिया जानेवाला या उसमें समाके श्रप्यत (स्पोक्ट) श्रीर उसके दलके नेतामाने वड़ी चालाकीसे सरकारपर दोप श्रारोपित किये थे। श्रवतक श्रीमनन्द्रनपत्रोमें कोई राजनीतिक वात नहीं रहते यो क्योंकि ऐसे मसह केवल श्रियात्मार होते हैं। परिषद्दे इस श्रिया जातकार जहहन किया जिससे सरकार चिढ़ गई श्रीर प्रतिनिधिसमा मङ्ग हो गयी। दो वार इन दोपारोपक भावेदन पत्रोंसे मित्रमण्डलको भी बदल जाना पड़ा है। इन श्रवदिन पत्रोंसे प्रतिनिधिसमाका क्या लाम होता है, इसका यह एक स्प्रांत प्रतिनिधिसमाका क्या लाम होता है, इसका यह एक स्प्रांत प्रतिनिधिस समाका दो परोपरोपके श्रावेदन प्रश्रास श्रविनिधिस समाका दोपारोपके श्रावेदनपत्र परिपट्टों निश्चित कराने चाहे थे, पर मताधिक्यके विरोधसे निश्चित न हो सके।

श्रावेदनपत्र मेंट करनेका अधिकार केवल मन्त्रिमण्डलपर दोपारीपण करनेके सम्बन्धमें ही नहीं है। राष्ट्रीय सभाका मधिकार सम्राद्की अन्तर्निहित सचाका सहत्यापी है। अर्थात् राष्ट्रीयसभा उन सव विषयोंके सम्बन्धमें सम्राद्के आवेदन कर सकती है जो सम्राट्के अधिकारके अन्दर हैं। कभी राष्ट्रीय-सभाका अधिवेगन काल बढ़ानेके लिए भी इस अधिकारका उपयोग किया जाता है। पर्योकि राष्ट्रीय सम्प्राट स्वयं ही अपना अधिवेगन काल नहीं बढ़ा सकती। कभी राजकार्यमें नैतिक भाव बढ़ानेके लिए दक्षका उपयोग किया

सरकारको नन मानूम हुआ कि इस इस तरकका आवेदन पत्र वर्षालन किया जाये-बाता है हो सरकारने अनि नामि-समाने वसार पुनरिवार करनेका प्रवह किया। पर देमा होना असम्बद देस सरकारने सागुर-विशार-विभागते कोनोरी दरहारमें जाये-मे रोक दिया मेरी स्वयं हो प्रतिमित्ति परिकट्टी यह करनेकी सावा रो।

जाता है क्योंकि इन आवेदनवर्गोना सर्यसाजारएपर बहुव प्रमाव पहता है। शासन पदति सम्बन्धी पादपस्त प्रश्न भी कभी क्मी इन आवेदनवर्गोद्वारा सम्राद्के सामने उपस्थित किये जाते हैं।

अब सम्राट्के पास निवेदन पत्र मेजनेके अधिकारका विचार रह गया। यह सारण रिप्तप कि इस समय इंग्लिस्तानकी पार्लमेंटमें जो व्यवस्थापनका कार्य होता है, उसका पूर्वरूप सम्राट्ने प्रार्थना करना हो था। 'मध्य युगमें' परिपदस्य सम्राट्ही ग्रासन सचातक थे,न्यायकरने श्रीर विधियनानेका अधिकार उनको ही था। आनसन् महाराय कहते हैं, कि 'पहले प्रतिनिधि-समानो व्यवस्थापन कानन बनानेका कोई श्रविकार नहीं था। परिपदस्य राजा श्रपने बानून धतलाते श्रीर शासन सवन्धी परिवर्तन विया करते थे। कमी कभी वे मुख्य मुख्य सरदारीसे परामर्श करके ही ये सब काम कर लेते थे श्रीर कामन्स त्रर्थात् प्रतिनिधि समाधी जिलकुल उपेता पर देते यदि भामन्स समाप्ते समासदीको कोई नया कानृन यनानेकी आधरयकता प्रतीत हुई तो ये गुद कानून नहीं यनाते ये विक उसके लिए प्रार्थना करते थे, राजा ग्रपने परिषद्में यैठकर इन प्रार्थना पत्रोंको देखते और कानून बनाते थे।" इन पार्यना पर्योका रूप पीढ़ी दर पीढी घरलता गया और यह प्रार्यनाका अधिकार सहकारी अधिकार हो गया और इसी अधिकारसे आगे बढते वढते पार्लमेंट अर्थात् प्रतिनिधि समा द्वारा व्यवस्थापन होनेकी पद्धति श्राविर्मृत हुई है। सम्राट्के पास निवेदनपत्र भेजनेका परिपट्का अधिकार

सम्राप्ते पास निवेदनपत्र भेजनेका परिपट्टका श्रक्षिकार महत्वका है। स्नासकर इसलिए यह दोपारोप करनेके श्रक्षि कारका काम देता है। मन्त्रिमगृहलुके स्वैर ग्रासनका प्रति कार करनेवाली यह प्रवलग्रकि है। सम्राट्की सेवामें निवेदन-पत्र स्रथवः व्यवस्थापनसंबन्धी प्रार्थनापम उपस्थित करनेकाः अधिकार इसलिए महत्वका है कि इससे आवश्यक कानून यन सकते हैं।

इस निवेदनपत्रको हम अप्रत्यत्त आवेदनपत्र कह सकते हैं, क्योंकि यह मन्त्रिमएडलके द्वारा सम्राट्के पास जाता है। निवेदनपत्र भेजनेका उद्देश्य प्रायः सरकारको परामर्श या स्वना देना होता है। निवेदनपत्र लिखे तो होते हैं सम्राट्-के नाम, पर अभिमाय उनका सम्राट्की अपेता सरकारस ही अधिक होता है। प्रतिनिधिसमा वार वार इस अधिकारका उपयोग करती है और नये आवश्यक कानून बनानेकी श्रोर सरकारका ध्यान दिलाती है। चूँकि राष्ट्रीय सभाको स्वयं कानून वनानेका श्रधिकार है, इस कारण इस प्रकारसे सर-कारका ध्यान नये कानून की आवश्यकतापर आकर्षण कराना व्यर्धका काम यदाना है, तथापि जिन कठिनाइयोका सामना करना पड़ता है उनको देखते हुए यही सबसे सुगम श्रीर सुन्दर मार्ग है।जापानकी राष्ट्रीयसमाकी सामयिक स्थितिको देखते हुए प्रतिनिधि-समासे कोई विल पेश हो श्रीर वह विना सरकारकी सहायताके कानून वन जाय इसकी सम्मावना बहुत कमहै। इसलिए स्वयं कानूनका मसविदा तैय्यार करनेका कष्ट उठानेकी अपेक्षा नवीन कानूनके लिए सरकारसे प्रार्थना करना बसीके द्वारा विल तैयार कराना और उसे प्रतिनिधि समाम उपस्थित कराना ही कानून बनवानेका सबसे लंबा पर बास्तव्में देखनेमें सबसे छोटा मार्ग है, जवतक कि लमा मन्त्रिमएडलके अधीन है और मन्त्रिमएडल उसका उत्तरदायी नहीं है। मार्थनायत्र स्थीकार करना,सरकारसे प्रश्न करना,सम्राट-

'की सेवामें श्रावेदन तथा निवेदनपत्र भेजना इत्यादि श्रिध-कारोंके अतिरिक्त और भी कई छोटे मोटे अधिकार परिपद्की हैं। परन्तु सभी लोकतन्त्र गासन पद्धतियोमें जो अधिकार होते हैं ये वे ही हैं, कोई नये नहीं, इसलिए उनके सम्बन्धमें कुछ न लिखकर अब हम परिषद्वकी दोनों सभाग्नौके परस्पर सम्बन्ध और अधिकारका हो विचार करेंगे।

शासन-सम्बन्धी विधान तथा उसके कीड (नियमी) से परिपद्को धर्मविधान-सम्बन्धी अर्थात् नये कानून बनानेके जो कुछ अधिकार प्राप्त हैं वे दोनों परिपदींको समान रूपसे मिले हैं, अन्तर केवल यही है कि आगामी वर्णकी आय-व्यय-गणना पहले प्रतिनिधि परिपदमें करनी पड़ती है। इसलिए दोनों सभाएँ समकत्त समभी जाती हैं, कोई किसीसे ऊँची या नीची नहीं समसी जाती,धर्मविधानमें दोनी समान श्रधि-कारी श्रीर सहकारी समभी जाती हैं। परन्तु चस्तुतः यह तो तब सम्मव था, जब दोनों सभार्त्रोका सहरून एक ही दहसे हुआ होता और दोनोंके राजनीतिक आचार विचार एकसे होते । परन्तु सरदारपरिषद् श्रीर प्रतिनिधिपरिषद्की रचना परस्पर विलक्कल भिन्न है। दोनोंके समाज अलग हैं और सार्थ (हेतु) भी अलग अलग हैं। इसलिए मेलकी अपेदा विरोध ही अधिक है और विरोधका परिणाम यही हुआ करता है कि दोनोंका परस्पर ब्यवहार ही बन्द रहे या एक दलदूसरे दलके सरपर चढ़ वैडे।

जहाँ धर्मविधानके दो अङ्ग होते हैं, वहाँ एक परिषद

शिराहर न हो सकनेके अधिकार, बाद-विवादमें भाषणकी स्वतन्त्रता, परिबद्ध-की पुष्टिके लिए यथायोग्य प्रकथ कर सकना, अपना कार्यक्रम नियमित वर सकना अपना स्तत्व काषम राजनेके लिए दश्य दे सकता और निकाल राष्ट्र कर सकता राषादि है ।

दूसरी परिषद्से, सब बातोंमें नहीं तो कुछुमें तो अवश्य ही,

वढकर होती है।

उदारहणार्थ श्रंग्रेजी शासन-पद्धतिके सम्यन्धमें श्रध्यापक डायसी कहते हैं-- "श्राधुनिक शासन-सम्बन्धी नीतिका यह यहुत ही उत्तम सिद्धान्त है कि धर्मविधानके कार्यमें लॉर्ड-सभाको अन्तमें कामन्स सभाका निर्णय ही स्वीकार कर लेना चाहिए।"सं० १७२=में लॉडॉने श्रर्थसम्बन्धी मामलेमें कामन्स सभाका ही सम्पूर्ण प्राधान्य स्वीकार कर लिया था श्रीर फिर सं० १८१७ में कोगुज़-करवाले भगड़ेमें लॉडोंने हार मान ली श्रीर वे कागृज़पर कर नहीं लगा सके। संयुक्त राष्ट्रीय शासन-पद्धतिने तो प्रतिनिधि सभाहीको श्रायवृद्धिके विल बनाने-का श्रधिकार देरक्खा है, श्रीर सन्धि करने तथा छछ उद्य-पदस कर्मचारियोंको नियुक्त करनेका श्रधिकार राष्ट्रपति त्रीर शिएसभा अर्थात् प्रेसिडेंट और सिनेटको दिया है। परन्तु वास्तवमें शासनपद्धतिके रचना वैचिध्यके कारण प्रतिनिधि-सभाका विनाविचार किये राष्ट्रपति श्रौर शिष्ट-समा (प्रधान न्यापालय) श्रर्थात् प्रेसिडेंट श्रीर सिनेट ही सुप्रीम कोईके ह न्यायाधीशोंमेंसे ५ की सहायतासे समस्त राज्यशासन स्वयं कर सकते हैं।

संवत् १६३२ का फ्रान्सका शासनविधान जापानके वर्त-मान शासनविधानसे कई श्रंगोंमें मिलता है। यथा प्रत्येक कानूनपर राष्ट्रीय सभा, प्रतिनिधि परिपद् और सरदारपरि- . · पद्की स्वीकृति होनी चाहिए। दोनों समाएँ अलग क्रीननके प्रस्ताव कर सकती हैं। पर वार्षिक आय-व्ययका प्रस्ताव पहले प्रतिनिधि-सभामें उपखित किया जायगा।" पर जब हम दोनों देशोंके पास्तविक शासनशैलीपर विचार करते हैं तो विधानी-

के शब्दोंकी समानता होते हुए भी कार्यवशालीमें यहुत अन्तर पाते हैं।

पाते हैं।
हस समय फ्रान्सकी कार्यमणाली ऐसी है कि मतिनिधिस्रॉक (डेन्युटियोंका) समाके ही वार्षिक स्रायक्वयके सिट्टेयर
स्कामत्र पूरा व्यधिकार है, और इस तरह मन्त्रिमण्डल उसी
के सामने उत्तरहारी है। यदारि निधानानुसार मन्त्रिमण्ड
होनों परिपदींके सम्भुष उत्तरहायी है फिर भी फ्रान्सको होनों

समाओं का उद्देग एक ही खानसे होता है। अर्थोन् सार्वजनिक निर्योजन—एकजा निर्योजन प्रत्यत्त होता है और दूसरेका अप्रत्यत्त । हसलिए हम फह सकने हैं कि फ्रान्समें राज्यतत्ता-का चरम अधिकार लोगोंके हो हाथमें होता है।

श्रव शासनविधानके शब्दांको लोडकर राष्ट्रीय परिचड्रकी दोना समाओंके परस्पर सम्बन्ध श्रीर श्रविकारका विचार करें। इसके लिए हम सममते हैं कि शासनयद्धतिके निर्माण

कर। इसका एवंप इस सममत है कि श्रीसनवद्धातक समान ताओं के इरादेका पहले विवार करना सबसे शब्दा होगा। सरहार परिवह बनानेमें निर्माताओंका मुख्य उद्देश्य यह या कि प्रतिनिधि समाके राजनोतिक दलोंका उद्योग यदने न

था कि प्रतिनिधि सभाके राजनीतिक दलोका उद्योग यदने न पावे । उनकी यह इच्छा थी कि "एक देशीय श्रान्तोलनके प्रभाव" और प्रतिनिधित्तसाके "बहुसंख्यक समासदौंके यथेच्याचारण्ये नीचे मन्त्रिमस्त्रक द्यं न जाय । उन्होंने य सोचा कि यह सरदार परिपद्द जिसमें कि "समाजके यह यह

ययेच्द्राचार "भे नीचे मन्त्रिमण्डल द्वय न जाय। उन्होंने यह सोचा कि यह सरदार परिपद्द जिसमें कि "समाजके यरे पट्टे लोग" हों होंगे, प्रतिलिध समाकी दल मयकर घोष्पीको रोकेगो होर उसके धाकमण्यते सरकारको रक्ता करेगी। दसो कहते हैं, "धर्वि सरदार-परिपद्द अपना काम ठीक ठीक करे तो उससे राजनीनिक दलॉर्मे समानठा रहने, विना समके दुके व्यर्थका पादविधाद (प्रतिनिधि समामें) करनेकी कुप्रश्रुक्ति रोकने ग्रीर शासक श्रीर शासितमें मेल बनाये रखनेमें इसका बहुत ही श्रच्छा उपयोग होगा।"

परन्तु दोनों समाओं में राजनीतिक श्रिधकारका बरावर होना व्यवखापन कार्यमें पूर्ण क्कावट ही सममना चाहिए। निर्माताओं की रह इच्छा क्दापि नहीं थी। वे चाहते ये कि प्रतिनिध समामें यदि सुसक्षित राजनीतिक दल खड़े हो। जायँ तो सरदार-परिपट्के द्वारा उनका तमन हो श्रीर राष्ट्रीय-समापर सरकारका पूरा अधिकार रहे। पर प्रश्न यह है कि सरदार-परिपट्के यह काम निकलता भी है ?

सरदार-परिपद्के ३६= समासदीमेंसे २०१ परम्परागत

ब्रिधकारी श्रीर सरदार-प्रतिनिधि हैं, १२१ सम्राट्के मनोनीत हैं और ४५ श्रधिकतम कर देनेवालोंके प्रतिनिधि हैं। यह कहने की शायद कोई आवश्यकता नहीं हैं कि ये २०० सरदार अपरा उद्युप्त श्रीर अपनी राज्ञनीतिक मर्योदा वनाये रखना ही अपना कर्तव्य समस्रते हैं और यह नहीं चाहते कि सर्वसाधारणको राजकार्यमें कुछ विशेष प्रधिकार न दिये जायें। यदि किसी विशेष श्रीर श्रीर किसी विशेष श्रीर प्रधान हैं। जो को हें हर्यमें सञ्चार हो जाय तो बात हुसरी हैं। ये सरदार जब एक हो जाते हैं। ते सरदार-परिपट्में इनका ही मताधिक होता हैं। इनके वाद संख्यामें सम्राट्के मनोनीत समासर्वोक्त नम्बर हैं। ये प्रायः सरकार्य कर्मचारी, नीम सरकारी कर्मचारी या भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी होते हैं और उनके माव श्रीर विचार सरकारको धे होते हैं। सरकारकी वदीलत ही ये सरदार-परिपट्में इनका के सहस्य होते हैं। कानूनके श्रव्याखसार तो सक्राद् विश्वार प्रपत्न सरकार हो हैं। कानूनके श्रव्याखसार तो सक्राद् विश्वार प्रपत्न सरकार सिंच एक स्वाय होती हैं। कानूनके श्रव्याखसार तो सक्राद् विश्वार प्रपत्न सरकार स्वाय होती हैं। कानूनके श्रव्याखसार तो सक्राद् विश्वार प्रपत्न सरकार स्वाय होती हैं। सरकारको क्रार्ण एस्ट्रें मनोनीत करते हैं,

परन्तु यह कार्य उस मन्त्रिमण्डलके परामर्शके अनुसार होन

२२¤

है जो सर्वसाधारणुके सामने उत्तरदायों नहीं। ये मनोनीत समासद जीवनभर समासद रहते हे और सरदार-परिपद्में ही सबसे योग्य होनेके कारण अवना प्रभुत्व जमार दहते हैं।

स्थमावतः ये मनोमीत समासद श्रीर सरदार अपनी समाको श्रेष्ठ समभते हुए निचली समाकी एक यात मी मान नेना नहीं चाहते। इसका एक यहा हो रोचक उदाहरण यह है कि २२ फारान संचत् १९५६ में (तारोख ५ मार्च १००२) महाशय नेमोतोन प्रतिनिधि-परिपर्ट्म एक प्याच्यान देकर सरदार परिपर्ट्स सुधारकी धावरणकता चतलायी। भई मनो-नीत स्थासदीको उन्होंने निन्दाकी श्रीर उनके श्राजीयन समा-सद रहनेगी हालतपर यहुन ही शोक प्रकट किया। सरदार्टी को बहुत ही बुरा लगा श्रीर उन्होंने नेमोतोके व्याच्यान्य परिपर्ट्स श्रमान हुआ तथा ऐसे हाल्याका कि यह सरदार परिपर्ट्स श्रमान हुआ तथा ऐसे हाल्याका कि यह सरदार परिपर्ट्स श्रमान हुआ तथा ऐसे हाल्याका कि वह स्व

सरदार-परिषद्भे अन्य ४५ सभासद अधिकतम कर देने वाले होते हैं। यह सरदारीकी कुल संख्याका आठवाँ हिस्स है। ये लोग रुपयेके धनी होते हैं, विदाके नहीं इसलिए इनक प्रमाय भी अन्य समासदोंकी अपेता बहुत ही कम होता है

सरदार परिषद्के इस वर्णनसे उसके राजनैतिक विचार श्रीर प्रवृत्तियोंका निर्देश हो जाता है। सरदार-परिषद् मन्त्रि

अभिनित ममाने मरहार-म्याले एम प्रमावको योई यहा नहीं की। दर्ण स तिविध्नमति अपवाले मामाले पर विमोरएड में भुगितच एवं तुमाब क्रियों करों विला या कि रोनों मामार्थको चाहिए कि प्रत्यार माम्याल यहारहर वर्ग, मार्ट सम्बद्धि अधिकारीले क्षण, में अपनेक समारे क्षणे क्षणेत व्यालव पुरा क्षणिया है स्थित अभिने पुरा समाले मायार्थी या अधीन व्याल देवालव पुरा क्षणिया है

मराडल या सरकारका ही प्रायः पत्त तेती है, मन्त्रिमराडलमें भाई हो, जवतक वे अधिकारीवर्गके परम्परा प्राप्त प्राधान्यको मानते हैं और प्रतिनिधि-परिपद्के राजनीतिक द्लॉसे अलग रहते हैं, तबतक सरदार परिषद् उसीका पत्न करेगी।\* परन्तु यदि मन्त्रिमण्डलके समासद मतिनिधि-समाके किसी एाज-नीतिक दलसे जा मिलें तो सरदार-परिषद् सरकारका विरोध करने लग जाती है, संवत् १६५० में इन्होंने जब मन्त्रिमण्डलकी रचनाका पुराना ख्याल छोड़कर नवसङ्गठित पुराने राज-नीतिक दलका नेतृत्व प्रहण किया और कुछ कुछ दलयद्धताके सिद्धान्तपर मन्त्रिमएडल बनाया तब एकाएक सरदार परि-पद्के सब दल एक हो गये और उन्होंने मन्त्रिमण्डलका विरोध करनेपर कमर कसी, खांकि एक तो यह दलवद सरकार (पार्टी गवर्नमेंट) हुई, और दूसरे इतोने अपना पहला ढङ्ग बदल दिया और राजनीतिक दलोंके वशमें आ गये। सरदार-परिवद्दने इस इड़ताके साथ सरकारका त्रिरोध किया कि संवत् १६५= का धार्षिक श्रायव्ययका चि । पास करानेके लिप इतोने लाख सिर पटका पर वह पाल न हो सका, ब्राखिर इतोको भगड़ा मिटानेके लिए सम्राट्के ब्राहा-पत्रसे काम लेगा पड़ा।

परन्तु जयतक मन्त्रिमण्डल श्रिश्वकारीवर्गका पद्मपाती श्रीर श्रजुत्तरदायी शासक वना रहता है तवतक सरदार-सभा-में उसके पत्तके सोगोंकी कमी नहीं होती। प्रतिनिधि-सभासे कोर्र विस पास हुश्रा और सरकार चाहती है उसमें असुक

कामन्त-समाके मुकाबने लाई-समाको बहुत हो थोडा अधिकार है। परन्तु जापानमें सरदार-मया और प्रतिजिनि-सभा दोनोंके अधिकार (संबदमाक अनुसार) बरावर है।

परिवर्तन हो या वह विल रह हो जाय तो सरदार परिपद् उस विलम संशोधन करती है या उसे विचाराधीन रखकर उसका जीवन नष्ट कर देती है। कई गलावींट्र कानून, यथा संवत् १६३६ का समा-समिति-विधानः १६४० का प्रेस-विधान श्रीर १६४४ का शान्तिरज्ञा-विधान, शासन-विधानके पूर्व सर्व-साधारणकी राजनीतिक क्रांतिके प्रयत्नोंको रोकनेके लिए बनाये गये थे, शासनविधानके बाद भी कई वर्षीतक वने रहे, क्योंकि प्रतिनिधि-परिपदुके करने हीसे क्या होता है, यहाँ तो सरकार और सरदार परिषदु मिली हुई थी। कई अधिये-शनॉमें प्रतिनिधि-परिषद्में कभी बहुमतसे श्रीर कभी एक मतसे इन कानुनोंके रहे करने या इनमें संशोधन करनेवाले बिल पास किये। परन्तु सरदार समाने उन्हें हवामें उड़ा दिया। इसी सरदार-परिपदको यह यश है कि संबत्त १६५५ तक शान्तिरज्ञाका कानून रहन हो सका। भूमि-कर कम करने, भूमिका मृत्य कम करने, क़ानून संशोधित करने तथा निर्वाचन पद्धतिको सुधारनेके सम्बन्धमें इन सभाशीमें ( यथाकम प्रथम और तृतीय श्रधिवेशनमें, चतुर्थ झौर पञ्चम अधिवेशनमें, तथा अष्टम, हाद्श, अयोद्श और चतुर्देश अधि-वेशनमें ) परस्पर खुब कलह और धादविवाद हुआ। इसफलह और वादविवादसे भी सरकार और सरदार परिपद्का प्रति-निधि-परिषद्से कैसा ब्यवहार है,यह स्पष्ट प्रकट होता है।†

में भूति तथा इससेवा विताहित देखनेकाने समामद अनिनिधि मामाहीमें वितेष होने हैं, वर्षों क मामानों रश्तेष्ठये भयान वर्षीनगर सरकारित हो। अधिकार नहीं है। सर्वाण्य वर्षीनका लगाने वरानेक सम्बन्धीये अविनिधिमामके समामद हो। वितेष मन्द्रान्त रहते हैं भीर सरवार-मामा तथा सरकार अधिकृत रहते हैं। वर्षोक्षि वर्षीनके वर्षानिके ही सरवारको सबसे अधिक अग्रदनी होगी है।

विशेषकर ऐसे अवसरपर जव कि प्रतिनिधि-सभा वार्षिक आय व्ययके चिट्ठेपर व्ययके श्रङ्क कम कर देती और सरकार-को तंग करती है, सरदार परिषद् सरकारको यहुत सहायता कर सकती है, क्योंकि उसे भी इस विषयमें परिणद्दके वरावर ही अधिकार हैं। प्रायः सरदार-परिषद् पहलेके श्रङ्क ही पुनः हा आव कार है। आग जरहारपारपह नद्याण श्रक्क हा पुना उद्भुत कर देती है और पुनर्षचारफे लिप प्रतिनिधि-परिप्तूके पास नेज देती है। प्रतिनिधि-परिपट्को सरदार-परिपद्की यह दस्तन्दान्ती पसन्द नहीं श्राती। तब प्रतिनिधि-परिपद्द दोनों समार्कोको संयुक्त अधिवेशन करानेके लिए पहिती है। इस अधिवेशनमें दोनों सभाओंके समसंख्यक प्रतिनिधि होते हैं। शायद् यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसे अधिवेशनके दोनों सभा श्रोंके प्रतिनिधि श्रपना श्रपना पत्त समर्थन करने-का यथा शक्ति यल करते हैं। परन्तु अन्तमें प्रतिनिधि परिषद्-के समास द् बड़े सद्भटमें पड़ते हैं, उन्हें या तो विरुद्ध पत्तकी कुछ यातें स्वीकार कर लेनी पड़ती हैं या प्रतिनिधि परिषद्के विसर्जनके लिए तैयार होना पड़ता है। सरदार परिषद्को इस प्रकारको विदिनाइयोका सामना कभी नहीं करना पड़ता। इससे यह स्पष्ट है कि बराबरीका भगड़ा नहीं है और प्रति-निधि परिषद्को हो परास्त होना पड़ता है।

कहनेको तो सरदार-परिपद् प्रतिनिधि-परिपद् से अधिक इद यनायो गयी है और उसको सुविधाएँ भी बहुत अधिक हैं। यदि सरदार-परिपद्को सरकारका साहाय्य हो या सर-कारको सरदार-परिपद्दम सहारा हो तो उनमेंसे कोई भी मितिनिध-परिपद्दपर अपना प्रभुत्य जमा सकता है, पर मिन्न-मण्डल चाहे कि सरदार परिपद्को अपने धश्में कर ले तो प्रतिनिध-परिपद्का साथ होते हुए भी उसके लिए यह जरा

#### जापानकी राजनैतिक प्रगाति २इ२

देदी सीर ही है | कैसा ही महत्वपूर्ण या झावश्यक कानून हो, सरदार-परिषद् उसे पास होनेसे रोक देती है, और तब भी सभाको कोई सङ्गनहीं कर सकता। यह सच है कि मन्त्रि-मएडल सम्राट्से पहकर सामान्य संख्याके श्रतिरिक्त कर्र मनोनीत समासद यनाकर सरहार परिषड्में श्रपने श्रनुकृत मतोकी संख्या वढा सकता है, पर विसर्जनका सा सोधा-

सादा काम यह नहीं है और न सुपमतासे हो हो सकता है। तथापि सरदार-गरियद्को एक वातको वड़ी ऋसुविधा यही है कि वह सर्वसाधारणेसे बहुत दूर है। चाहे शासन-

विधानका सिद्धान्त प्रजासत्ताक हो या राजसत्ताक, इसमें क्षुद्ध भी सन्देह नहीं कि राष्ट्रके राजनीतिक उत्कर्पका अन्तिम साधन सर्वसाधारणमें ही है। शासनविधानने सरदार-परि-पतुको प्रतिनिधि-परिपद्के बराबर अधिकार दिया और श्रासन उससे भी ऊँचा दिया सही, पर सरदार-परिपद्

लोकप्रतिनिधियोंको परिषद् नहीं है, और उसकी तो यही वडी भारो दुर्वलता है । दिन दिन प्रतिनिधि-परिषद्द्दीपर

लोगोंका अधिक अधिक आक्रमण हो रहा है। परन्तु प्रति-निधि-परिपद्के लिए यह वडा ही कठिन है कि वह सरदार-परिपद्गर श्रंपना प्राधान्य श्रीर गौरव जमा ले क्योंकि इस समय तो श्रधिकारीचक श्रीर सरदार-परिषद् दोनों एक दूसरेका बराबर साथ देते हैं। जबतक यह कार्य न हो लेगा त्रवतक शासनपद्धतिका शान्तिपूर्वक चलना असम्मय है।

## चतुर्थ परिच्छेद

### निर्वाचन-पद्धति

शासनपद्धतिके निर्माण करनेवालोंकी बुद्धिमसासे हो या फेवल देखा देखी ही हो, जापानमें निर्वाचनका विधान शासन विधानसे स्वतन्त्र रफ्खा गया है यह वड़ी सीमाग्य की वात है। क्योंकि शासनविधानमें परिवर्तन करना श्रसम्भव नहीं तो बहुत कठिन श्रवप्य है। श्रीर वदापि नृतन प्रकारकी शासनप्रखालियोंका एक बड़ा श्रावस्थक अंश निर्वाचनकी शिली है तथापि श्रावस्थकतानुसार इसमें सद्दा परिवर्तन करना ही पड़ता है। इस कारण इस सम्बन्धमें जो कायदे कानून हों उनको अपरिवर्तनीय शासनविधानसे श्रला ही करना इसिवर है श्रीर जापानमें ऐसा ही किया गया है।

संवत् १६२४से श्रंगरेजी सङ्घटनमें निर्वाचनपणालीके परिवर्तनसे श्रप्रिकारफी मुख्य पलता केसे नष्ट हुई, इस सम्बन्धमें ग्रांग्लदेशकी शासनपद्धतिका उदाहरण लेना श्रिप्ता पर होगा। संवत् १६२५ की।शासन प्रकारसे यदि मुलनाको जाने तो श्राज यहुत शन्तर मालूम पड़ता है। परन्तु शासनशैली जिन विधानांपर सित है—उनमें कुछ भी श्रन्तर नहीं हुया है। अनतर केपल निर्वाचनकी श्रेलीमें हुशा है। निर्धाचकांत्र संप्यादिनपर दिन पढ़नेके कारण शासन मकारहीमें अन्तर मालूम पड़ने लगा है। कहाँ पहले यह कहा जाता था कि कामन्स समा मन्त्रियों सुनतर है और उनपर श्रपना—अधिकार रणती है और समाम यहस करके सरकारके काम-

पर प्रभाव डालती है। क कहाँ अब यह हालत है कि निर्याचक गण वास्तवमें मन्त्रियों को जुनते है और मन्त्री मण्डल यह निश्चय करता है कि किन वार्तोपर और वहाँतक वामन्स समा यहस करे। है इस समय वहाँवर निर्वाचन विघानों ने कारण निर्वाचकाँ कारण निर्वाचकाँ सरया यहुत बढ़ गई है। अब लोग रस कारण किसो के लिए अपना मत नहीं देते कि हमसे यह अधिक योग्य है और अञ्जी राय देकर सरकारी काममें सहायता देगा। अब लोग यह समकार किसी के लिए अमुक देते हैं कि वह अधुक प्रमानिक साथ देगा और अधुक अधुक देते हैं कि वह अधुक प्रमान के तो हैं हो वह विधानों के पन्नमें अपना मत देना को जिय हैं। अपने दलको प्रिय हैं।

स॰ १६४६ के पुराने कानूनके श्रद्धसार एक एक समा सदनो सुननेवाले होटे होटे निर्माचनस्य बनाये यवे थे। प्रत्येक (कू या पेन) नगर कई निर्माचकसोनीमें वँट गया था,

<sup>•</sup> देश्हाट 🕆 ग्रानसन

श्रीर कुछ वड़े त्रेत्रोंको छोड़कर इन सबसे एक एक सभासदः चुना जाता था। ज्ञेत्रोंमें वैचित्र्य-रचनाके कारण और विभागः करना श्रसम्भव था। उन क्षेत्रोंको दो सभासद चुननेका श्रधि-कार दिया गया था।

व्रतिनिधि-सभाके सभासदौकी संख्या ३०० रक्ली गयीथीः श्रीर प्रथम निर्वाचनके समय २७ श्रपाढ़ संवत १६४७में(ता०१ जलाई १=६० ) ४५०००० और छुटे निर्वाचनके समय १७ शावण संवत् १६५५ में (१ श्रमस्त १=६= ) ५०१४५७ निर्वा चक थे। यहीं सं॰ १८५५ वाला निर्वाचन प्राने कानूनके कालका अस्तिम निर्वाचन था ! उस समय जापानकी जन-संख्या : करोड़ २० लाख थी। प्रतिनिधिका कार्यकाल चार वर्षका था।

पुराने कानूनके अनुसार निर्धाचक होनेके लिए ये शर्तें: थीं। एक तो निर्वाचक पुरूप (स्त्री नहीं) होना चाहिए, दूसरे वयस् २५ वर्षसे कम न हो (पागल, जड़तुद्धि, श्रपराधी, यागी, दिवालिया, या फौजी सिपाही न हो ), निर्याचन सेनमें कमसे कम वह एक वर्ष रह खुका हो और निर्वाचकॉकी फेहरिस्त वननेके दिनके पूर्ववर्षमें कमसे कम १५ येग (लगभग २२॥ ४०) सरकारको वार्षिक कर दे चुका हो। यह फेहरिस्त स्थानिक सरकारद्वारा थावण मासमें वनायी जाती थी।

मेम्परीके उम्मेदवारोंके लिए भी ये ही शक्तें थीं, केवल षयस में इतना अन्तर था कि २। के बदले इनका वयस् ३०के

**ऊपर**ेहो ।

इस निर्धाचनकानुनमें सबसे विचित्र वात, जिसे जानकर पाधात्य देशवासियोंको कुत्हल होगा यह है कि शिन्तो या थीख परोहित ईलाई पादी और धर्मोपदेशक उम्मेदवार नहीं हो सकते थे। इसका कारण यह था कि राजकाजर्मे धार्मिक भगडे न उपस्थित हों। स॰ १६५७ के सशोधित कानूनमें भी यह शर्त रक्ती गयी है। और इसके अनुसार प्राथमिक शालाश्रीके शिक्तक श्रीर सरकारका काम ठेकेपर करने गले ठेकेदार भी उम्मेदवार नहां हो सकते।

पुरानी निर्वाचन पद्धतिमें निर्वाचन क्षेत्रोंमें मत देनेवाली का बेहिसाय बँटवारा निर्वाचकोंकी हैसियतका परिणाम, निर्वाचनदेशोंके विमानीशी सद्वीर्एंत्रां, उम्मेदवारीकी हैसियत श्रीर मुकामकी शर्स श्रोर प्रकट योट देनेकी पद्धति इत्यादि मुख्य दोव थे।

मालुम होता है कि शासनपद्धतिके निर्माताश्रीको यह ठीक ठीक अन्दान नहीं था हि निर्माचनपद्धतिका शासनपद्धतिकी कार्यमणालीपर क्या परिणाम होता है । उन्होंने पाधात्य देशोंकी देखादेखी एक निर्याचन कानून बना डाला। निर्वा चको शौर निर्वाचितोंका विभाग तथा उनकी योग्यताके सवन्धमें विचारसे दाम नहीं लिया गया। उन्होंने निर्वाचकी श्रीर निर्जाचितोंके तिए यह १५ येन (लगभग २२५ ह०)पार्पिक करकी गर्त्तरखदी ग्रीर यह विचार नहीं किया कि पेसा करनेसे किन लॉगॉको श्रधिक बोट मिलॅंगे श्रीर किनको धम। उन्होंने चपना सीघा हिसाव सामने रक्ता और प्रत्येकनगरके निर्माचित चेत्र मर्यादित किये और उन्हें एक लाख बीस हजार मतुष्योंके पोहे एक प्रतिनिधिके हिसावसे एक या दो प्रति निधि चुननेका अधिकार दे दिया। उन्होंने स्थानिक प्रमेद तथा लोगोंके मानसमूम और योग्यताका सदम विचार नहीं किया। जिन प्रदेशोंकी जनसङ्या एक लाखसे वो लाखतक थी उन्हें एक और जिनकी २ से ३ लाख थी, उन्हें दो सभासद चुननेका श्रधिकार दिया गया ।

परिणाम यह हुआ कि कहीं फेबल पर या पर मतदाता ही सभासदको निर्वाचित करते थे और कहीं परे०० से भी हा जनाजरणा प्रवसायत करत य आर कहा उरण्य सा श्रिप्रिक मतदाता होते थे, श्रौर दोर्नोके लिए प्रतिनिधिन्समार्मे एक ही एक समासद चुननेका ब्रधिकार था। इस चेहिसाव वॅटवारेके कारण प्रायः ऐसा होता था कि ब्रटपसंख्यक निर्वा चर्कोसे ही अधिक सभासद श्राते थे, श्रीर राजनोतिक दलोंके भिन्न भिन्न स्थानीमें श्रनेक मत होते हुए भी उनका एक भी सभासद निर्वाचित न होने पाता था। उदाहरणार्थ, प्रथमही श्रुधिवेशनमें काथागासे प्रागतिक (गि-इन-शिङ-क्वाजिश्रो) दल-का एक ही ब्रादमी चुना गया जिसके १२४१ मत थे श्रौर जिस उदारवादी (जियू-कुरावू) दलके ११६० मत थे, उसके तीन श्रादमी सुने गये। येहिमे प्रदेशमें प्रागतिक दलके ३५५२ मर्तो पर दो आदमी चुने गये। श्रीर उदारमतवादियों के ३२६० मतापर ६ त्रादमी सुमे गये। दृसरे निर्वाचन- में नागासाकीमें ⊭१७मतोपर पुनरान्दोलक (रिष्दशनिस्ट, चिकश्रो-को श्रोकाई) दलके पाँच श्रादमी चुने गये श्रीर उदारमतवादियोंके (यायोइ-क्क्य) १३२१ मतीपर नारामें दो ही श्रादमी निर्वाचित हुए, इत्यादि । छः अधिवेशनोंमेंसे ऐसे और कितने ही दृशन्त दिये जासकते हैं। दूसरा दोप पुरानी पद्धतिका यह था कि हैसियतकी शर्त

दूसरा दाप पुराना पद्धातका यह था कि द्वास्यतका गर्त लगी रहनेके कारण भिन्न भिन्न कत्वाके लोगोंमें प्रतिनिधि-निर्याचनका स्रधिकार यथोचित प्रकारसे यिभक न हो सका था। सं०१६४६ में (जिस वर्ष निर्याचनका कानून बना) सर-कारकी जितनी श्राय हुई थी उसका दो तिहाई हिस्सा ज़मीन

वातका विचार नहीं किया। जिसका परिशाम यह हुआ कि 'निर्वाचकोंमें भूमि खत्वाधिकारोंकी संस्या ही प्रधान हो गयी। रसके अतिरिक्त म्युनिसिपेलिटियोंका (टोकियो, कोटो और श्रोसाकाको छोड़कर) सतन्त्र निर्वाचन सेत्र कोई न होनेके कारण प्रामवासी निर्वाचकोंके आगे नगरवासी निर्वाचकोंको हार ही जाना पड़ता था । फलतः प्रतिनिधिसभार्मे भूमि-सत्व श्रीर भूमिसत्वाधिकारियोंके सभासद ही अधिक होते थे और शिल्पे तथा व्यापार-वाणिज्यके प्रतिनिधि बहुत ही क्म । सं॰ १८५७ में कुमामोतोके चिएक्-मण्डलीमें व्याख्यान देते हुए उस समयके प्रतिनिधि सभाके मुख्य मन्त्री महाशय हायाशिदाने कहा था कि प्रतिनिधि सभाके ३०० सभासदाँमें

की लगानसे वसूल हुन्ना था। परन्तु व्यवस्थापकीने इस

बश्चिकवर्गके प्रतिनिधि केवल १७ हैं। पराने काननका एक और दोप यह था कि यहुतसे लोग जो बड़ी योग्यताके साथ प्रतिनिधिका कर्तव्य कर सकते थे, इस कानूनके कारण निर्वाचित नहीं हो सकते थे, १५ येन वार्षिक कर तथा एक वर्षतक स्थानविशेषमें निवासकी जो शर्त थी उससे बहुतसे योग्य पुरुष प्रतिनिधित्वके उम्मेदवार न हो सके। जापानमें पेसे बहुत लोग हैं, जो बुद्धिमान और सामर्थ्यवान् होते हुए भी दिखावस्थामें पड़े हुए हैं। जापान-में केवल धनी ही शिक्ति और सभ्य नहीं होते। वहाँ विद्या-का धनसे ऋधिक आदर है। ऋस्तु। उस समय बहुतसे धुदिमान राजनीतिक सामुराह्योंने थे जोकि पहले स्वियका ही कार्य किया करते थे। तालुकेदारोंके प्राधान्य कालमें सामु-राई अपने मालिकके आध्यम रहकर उनसे वार्षिक मृति पाते थे। और उन्हें धन बटोरनेकी चिन्ता कमी न होती थी।

बहुतसे निर्धन ही थे श्रीर यहुत थोड़े पेसे थे जिनके पास ज़मीन जायदाद होगी। इसलिए शोगून शासनके नष्ट होनेपर सामुरादयोंको वारयार स्थान यदलना पड़ता था। इस मकार स्थायी निवास न रहनेके कारण यहे बड़े कुशल राजनीतिज्ञ उम्मेद्वार नहीं हो सकते थे।

निवांचनहोत्रके सङ्काणं विमागोंके कारण निवांचनमें पद्म-भेदको मात्रा अधिक होती थी। स्थानिक अधिकारियों और यहे वहे ज़मींदारोंके सामने विद्धान और योग्य पुरुपोंको मायः हार जाना पड़ता था, न्योंकि गाँचों और कसवांमें अधिका-रियों और ज़मींदारोंका ही प्राधान्य होता है। इसके अतिरिक्त दो दो स्वासदांके एक साथ निवांचित करनेकी विधि होनेके कारण प्रायः यहुत ही अयोग्य सभासद भी जुने जाते थे, क्योंकि निवांचकराण्योग्य सभासदांके साथ इनके भी नाम एक ही पचेंपर लिख देते थे।

पुरानी पद्धतिमें शिकायतकी एक बात यह भी थी कि निर्वाचक गुप्तरूपसे अपना मत नहीं दे सकते थे, क्योंकि निर्वाचक अध्यक्षिके सामने ही उन्हें हस्ताकर करना पड़ता था और इस प्रकार मत पहले ही प्रकाशित हो जाते थे।

वालास महारापने वेनयमके सुख दुःखके उपयोगितावाद् तथा मिलके वौद्धिक चरित्रवादकी दृष्टिसे गुत और प्रकट मतदान पद्मतिके गुण्दोपाँको पहुत ही वोग्यताके साथ झालो-चना कोहे और यह परिणाम निकाला है कि, प्रत्यत्त मय दिख-कार्यके अतिरिक्त, मतसंप्रह करनेकी आवाज, निर्याचनेट्यु-विशेषके मिर्माकी उत्तेजना, उसके विरोधियाँके चेहरॉपर जीतको कलक और स्थानिक मधिकारियाँकी आस्त्राताके प्रस्पर सद्वेत, इन सबके सामने मनुष्यकी पुद्धि वेचारी विमुद्द हो जाती है।" वास्तवमें, जापानको भी उस बातका अनुभव हो चुका है कि प्रकट मत देनेकी पद्धतिसे मत दाताओं का मत अस्तिर रहता है, मत प्रार्थीके शब्द, कर्तव्यका स्मरण, स्थानोय रईसाका रोवदाय, अफसरों के मूक सद्धेत श्रीर मनप्रार्थीका अयु ये सव पेसी वार्ते हैं जिनके होते हते बत देनेवाला मनुष्य अपने अधिकारका उपयोग डीक नरहसे नहीं कर सकता। मतीके प्रकट करनेकी पद्धतिने पुसस्वोगीको कम करनेके वदले और भी बद्धाया है। प्रकट-मतपद्धतिमें पृसस्ते बहुत काम निकलता है, क्योंकि धूस देनेवालोंको यह

त्रयना मत दिया है।

१६५२ वि० में प्रतिनिधि समाजे लोक प्रतिनिधियाँने निर्याचन सुपार-विल सभामें पेश किया था। इस विलमें हैसियतवाली शर्तमें १५ वेनके धार्षिक करके वहले ५ वेन कर दिया था
श्रीर श्रापकरको मर्यादा ३ वेन रक्ती थी श्रीर निर्वाचक वयस्को मर्यादा २५ से घटाकर २० श्रीर उम्मेदचारको ३० से २५ से
गर्या थी। मतदाताशोंकी संत्याका विचार न करें तो यह वढ़े
महत्त्रका विल था। इनकी संत्या चौगुनी कर देना इस
विलका हेतु था। सरकारने इस वितका विरोध किया तो मी

मालूम हो जाता है कि जिसे घुस दी गयी थी उसने किसको

समामें यह अस्वीकृत हुआ -- कारण यह वतलाया गया कि ऐसे महत्त्वका विल यहुत सोच विचार कर पास करना पड़ता है और अभी निर्वाचनाधिकारका चेत्र वहानेका समय मी नहीं आया है।

व्यतिनिधि सभामें यह बहुमतसे पास हो गया। पर सरदार-

परन्तु तीन वय बाद फिर निर्दाचन-सुधार-वित प्रति-निधि-समाम पेश हुमा। इस बार लोकप्रतिनिधियोंने नहीं, विहेक इतोके मित्रमण्डलने इसे पेश किया। १६५२ के विलका विरोध करनेवाला भी पुराना इतोका मित्रमण्डल था।पुरानी निर्वाचनपद्धल था।पुरानी निर्वाचनपद्धति जारी करानेवालोंमें भी इतो ही प्रमुख थे। परन्यु त्रव इतोने ही पेसा विल पेश किया जो १६५२ वाले विलसे किसी वातमें कम उम्र नहीं या और १ वर्ष पहले उन्होंने जो निर्वाचनपद्धति चलायोथी उसीका सुधार इस विलसे।होनेवाला था।

यह प्रश्न हो सकता है कि इतोने अपना दक्त क्यों बदला। इसके मुख्य दो कारण मालूम होते हैं, एक व्यक्तिगत और दुसरा राजनीतिक। व्यक्तिगत कारण यह था कि इतो जैसे निष्कपट, प्रागतिक और उदार पुरुप थे वैसे ही घे लोकमत जानकर उसके अभाष दूर करनेमें विशोग निपुक्त थे। इतो चाहते थे कि उन्हीं हाथोंमें जो सङ्घटनात्मक शासनपद्धति बनी थी उसका योग्य विकास हो। निर्वाचन-संधारका पत्त राजनीतिज्ञोंमें वढ़ भी रहा था। राजनीतिक कारण यह था कि, इतो जानते थे कि प्रतिनिधि-सभाके अधिक सभासद निर्याचनका मुधार चाहते हैं, अतः इसका विल पेश करनेसे सरकारसे जो उनका विरोध है वह जाता रहेगा। ऋधि-वेशन करनेके पूर्व उन्होंने प्रागतिक उदार-मतवादी दलकी सहकारिता प्रहेण की परन्तु उन्होंके साथी और राजाके अर्थसचिव काउएट रमोयोके विरोधसे यह भयत सफल नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने अप्रत्यस्त्तया प्रतिनिधि-सभाके समा-सर्वोको अपने अनुकूल करने और उनका विरोध-साव दुर करनेका प्रयक्त श्रारम्म किया, क्योंकि चे जानते थे कि न्यव-स्यापक-समाको सहकारिताके विना शासनकार्य भुसम्पादित नहीं हो सकता।

हतोका विल पहले विलसे ऋषिक पूर्व या और उससे निर्वाचन-संस्था झामृह सुभार हो जाता। इसकी सुरय विशेष-तार्षे ये यी कि निर्वाचन-सेत्र वड्डे थे और निर्वाचकोंको एक

ही मत देनेका श्रधिकार था तथा वह श्रधिकार श्रपरिवर्त्तनीय था, निर्याचकीकी सम्पत्ति-मर्पादा कम होकर निर्याचकीकी संख्याकी दृद्धि हो गयी थी (पहलेके विलके अनुसार ही) ५ लाख वस्तीसे ग्रधिककी म्युनिसिपैलिटियोंके लिए स्वतन्त्र निर्वाचनसंस्था था, प्रतिनिधियोकी संख्या ३०० के स्थानमें ४५२ हो गयी थी, श्रीर उम्मेदवारीके सम्बन्धमें हैसियत श्रीर सिर निवासकी शर्न रह हो गयी थी इसमें सन्देह नहीं कि पुरानी निर्वाचनपद्धतिकै अनेक दोपीको निकालनेवाला यह विल था। होग्तु था यह आमूल परिवर्तन करनेवाला ही। इतो चाहते थे कि श्रमी जो ४५०००० निर्वाचक हैं सो २० लाख हो दायँ। प्रतिनिधि-सभासे तो कुछ छोटे मोटे परि-वर्त्तनोंके साथ यह विल पास हो गया, परन्तु सरदार-समाम श्रमी यह विल उपस्थित भी न हुश्रा था जब भू-कर-सम्बन्धी एक ग्रत्यन्त महत्वका सरकारी विल नामंजूर करनेके लिए प्रतिनिधि-सभा विसर्ज्ञित हो गयी। यही अधिवेशन समाप्त हुआ और सुधार विलका भी श्रन्त हो गया। १९५६ में फिरफ्क विल मतिनिधि-समार्मे पेश हुआ।

यामागाताके राजनीतिक चरित्रसे जहाँतक पता लगता है उससे तो यही मालूम होता है कि इस विलक्षे पेश करनेमें निर्याचन-संस्थाने सुधारकी इच्छाकी अपेदा अपना राज-नीतिक मतलब निकालना ही यामागाताका उदेश्य था।यामा-

इतोके विलसे और इससे वड़ा फरक था और यह यामागाता-

के मन्त्रिमएडलने पेश किया था।

गाताका नाम मेज़ीयुगके सुधारोंमें इतोके साथ वारम्यार श्राता है तथापि ये महाशय सर्वसाधारणके राजनीतिक श्रधि-कार बढ़ानेके पत्तमें कभी भी नहीं थे। एक सूत्रसे यह मालूम हुआ है जब इतोने (उस समयके अध्यस मन्त्री) देखा कि प्राग-तिक और उदारमतवादी दोनों एक हो गये हैं और अब दोनों मिलकर सरकारका घोर विरोध ब्रारम्भ किया ही चाहते हैं तव उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक दल सङ्घटित करनेकी आध-श्यकता बतलायी कि जो सरकारका पक्त ले। इसपर (१० मिथुन १६५५ के दिन बिची कौन्सिलकी सभामें) इन्होंने सङ्घटनको कुछ कालके लिए रह कर देनेको कहा था! पर १६५६ में जब इन्होंने घोकुमा इतागाकी मन्त्रिमएडलके ट्रट जानेके याद उदारमतका मन्त्रिमण्डल बनाया तो इन्होंने दलको यह यचन देकर कि दलसे मतमें जो राजनीतिक सुधार करने हैं उनमेंसे कई करा दिये जायँगे-उनसे सर-कारकी सहकारिताका वादा करा लिया। यह वड़ी विचित्र यात है कि जिस पुरुपने इतोके राजनीतिक दलकी सहकारिता करनेकी सूचनाका तीय प्रतिवाद किया और कहा कि सर-कारको राजनीतिक दलींसे अलग रहना चाहिए, वही पूरव जद अधिकारपर आता है तो तुरन्त ही मनुख राजनीतिक दलकी सहकारिता पानेके लिए ब्यप्र हो उठता है। यामा-गाताने उदारमतवादियों को भी सहकारिता पानेके लिए जो वचन दिया या उसीको अंग्रतः पूरा करनेके निमिक्त उन्होंने यह निर्वाचन सुधार विल पेश करे दिया।

मतिनिधि-समामें विलयर बहुत देर तक वादविवाद हुझा, कुछ संशोधन भी किये गये और तब विल पास हुझा। संशो-धर्नोमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन निर्धाचककी सम्पत्ति-मर्यादा नियत करने, मू-करकी छोड़ अन्य करोंकी ३ येन से ५ येनतक कृद्धि तथा म्युनिसिपल-निर्माचन संस्थाओंको दिये हुए स्थान (६= से ७३) कम करने के सम्बन्धमें थे। इन संशोधनीका कारण सममना कुछ कठिन नहीं है। समाके अधिक समासद देहातोंके प्रतिनिधि थे। ये निर्वाचनका लेश यदानेके पत्में अयद्य थे, परन्तु अपने पत्तके समासदींसे दूसरे पद्मके समा-सदींकी संख्या यदानेके प्रयत्नका विरोध करना भी उनके लिए स्वमाधिक ही था।

सरदार-समामें जब ये विल पहुँचा तो वहाँ फिर उसकी यही शकत हो गर्र जोकि पहले थी। तब दोनों समाओं के प्रतिनिधयोंकी कानफरेन्स हुई। पर दोनों ही दल अपनी अपनी वातीपर झड़े रहे पर अन्तको विल वैसा ही पड़ा तह गया।

इसके बाद परिपदका जब किर ऋषिवेदान हुआ यामागाता-मन्त्रिमण्डलने फिर एक बिल पेटा किया जो पूर्ववर्षके
बिलसे कुछ बहुत मिन्न नहीं था। इस बार, सरदार-समा
हारा एक बड़े महत्वका संशोधन होनेपर भी, दोनों समार्मा
में बिल पास हो गया। सरदार-समाने जो संशोधन किया
था वह यह था कि निर्वाकको कर-मर्च्यादा जो ५ येन रखी
गयी थी सो उन्होंने १० येन बना दी। इससे पहले किसी
ऋषियेदानमें यह सुधना नहीं हुई थी। यह एक विचित्र ही
बात हुई कि जिस प्रतिनिधि-समाने पूर्व अधिवेदानमें सरदारसमाके जो साधारण संशोधन किये थे उनका हतना विरोध
किया कि विल वैसा ही पड़ा रह गया, उसी प्रतिनिधि-समाने
सरदार-समाका यह संशोधन—जिससे कि निर्वाककोकी संख्या
ही आवी होजाती—कैसे स्थीकार कर लिया। हमारी समझ-

में इसके तीन कारण हो सकते हैं, एक तो यह कि समाके षहतेरे समासदोंने यह नहीं समका कि निर्माचन-संस्थापर इस संशोधनका क्या परिणाम होगा; दूसरा यह कि कर अथवा सम्पत्त-मर्यादा कम करनेसे जिन लोगोंका लाम था उन्हें कोई परवा नहीं थी; और तीसरा यह कि उदारमतवादी दलका पूरा ज़ोर था।

सङ्घटनकी कार्यप्रणाली श्रीर देशके शासनकार्यपर निर्वा-चन-संस्थाकी स्थापकताका क्या परिणाम होता है इसका विचार ही जहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ यदि प्रतिनिधियोंने सर-दारोंके उक्त संशोधनका प्रा प्रा मतलब नहीं समका तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। समामें निर्वाचन सुधारके सम्बन्धमें जितने बिल पेश हुए उनके कागुज़पत्र देखनेसे मालूम होता है कि प्रतिनिधि-समामें बहुत से लोग पेसे थे जिनको निर्याचनका विस्तार करानेकी वास्तविक चिन्ता थी। यहुतसे लोग तो उसी कोटिक थे जिस कोटिमें 'प्रति-निधि नहीं तो कर-निधि भी नहीं। के सिद्धान्तपर क्षियोंके लिए मताधिकार चाहनेवाली भोली भाली सियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी थी कि निर्वाचनका अधि-कार यदानेके लिए राजनीतिश लोग ही कह रहे थे, सर्वसाधा-रए नहीं, इसलिए सर्वसाधारएसे विना पूछे ही सभाके यह-संख्यक सभासद अपने मनसे निर्वाचनकी कर-मर्यादा निश्चित कर सकते थे, पर्गिक सर्वसाधारएके असन्तुष्ट होनेकी तो कोई बात ही नहीं थी। उदारमतवादियोंने भी, जो पूर्व अधि-वेशनमें छोटी छोटी वार्तीपर सरदार-सभाके साथ थे. अपनी पॉलिसी बदल दी और बिलका पूर्ण अनुमोदन किया। पराण्मिय (कानसरवेटिय) सरकारने तो यिल ही पेश किया

जापानकी राजनैतिक प्रगति २४६ था और उसने भी निर्वाचकोंको संख्याको और भी मर्यादित

करनेवाले संशोधनपर कोई त्रापत्ति नहीं को। इस प्रकार विल पास होकर कानून धन गया।

इस नवीन कानूनके अनुसार निर्वाचनके सेश यहे किये गये जिनमें एक ही मत देने और उसको दूसरेको न देनेका सिद्धान्त प्रचलित हुआ; और श्रपना मत गुप्त रखनेकी रीति

भी प्रचलित हुई; उम्मेदवारोंके लिए करसम्बन्धी जो शर्ते उठा दी गयीं; और ३०००० से अधिक वस्तीवाली म्युनिसिपैलिटियों के लिए स्वतन्त्र निर्वाचन-तेत्र निर्माण किया गया। इस प्रकारसे जापानमें ४० प्रामगत निर्वाचन-देत्र हैं जिनमेंले हर एकको उसकी जन-संख्याके हिसावसे ४ से १२ तक प्रति-निधि निर्वाचित करनेका श्रधिकार है, और ६१ नागरिक

निर्वाचन देव हैं जो प्रतिदेव एक अथवा दो प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इन क्षेत्रोंमें नोकिश्रो, श्रोसाश और क्योगो नहीं हैं जिनके निर्वाचन-त्रेत्र श्रलग हैं शौर जो यधाक्रम ११, ६ श्रौर ३ प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

नवीन कानुनमे निर्वाचन-संस्थाका बहुत कुछ सुधार

हुआ है, प्रतिनिधिका निर्वाचन निर्वाचकीकी अपनी इच्छा-पर निर्भर होनेसे और प्रकट मतप्रणालीके बन्द हो जानेसे देशके प्रतिनिधि परिपदुके समासद हो सकते हैं और सब प्रकारसे पहलेकी ऋषेचा इस कानूनने वड़ा सुभीता कर दिया है। निर्वाचकाँकी संख्या भी वड़ी है, पहले ५ लाख निर्वाचक थे, भ्रव १७ लाख हैं। अब इस कानूनके प्रत्यत श्रनुभव तथा निर्वाचन संस्थाकी कार्यवाहीके सम्बन्धमें हम तृतीय भागके 'निर्याचन' प्रकरणमें और भी कुछ वातें कहेंगे।

## पञ्चमः परिच्छेद

जापानी प्रजाजनैंकि स्वस्व और अधिकार

वैयक्तिक स्वातन्त्रय,स्वत्व और अधिकारका प्रश्न स्वातन्त्रय को मर्यादा या आधार का प्रश्न है। जबतक हमारे यहाँ पाश्चात्य राजनीतिके तत्वज्ञानका प्रवेश नहीं हुआ था तवतक पाश्चात्य देशमें नागरिकोंके स्वत्य श्रीर श्रधिकारका जो अर्थ है उस अर्थमें हमारे यहाँ उनके सदश राजनीतिक सिद्धान्ती-का विलक्कल श्रभाव था। जापानियोंके राजकार्यमें तीन तत्व प्रधान थे-एक सम्राट्, अर्थात् राजसिंहासनके चिरकातीन श्रवएड श्रधिकारी जिनसे राज्याधिकारकी उत्पत्ति हुई श्रीर को "श्रपने प्रजाजनीयर कभी कोई अन्याय नहीं कर सकते" दुसरा श्रधिकारीवर्ग जिनको सम्राट्से वंशपरम्परातक नहीं प्रत्युत् कुछ वालके लिए अधिकार मिला; परन्तु जो कभी कभी सम्राट्के नामसे अपना अधिकार भी चलाते थे;तीसरा, जनसाधारण, जिनके हितकी रक्षा फरनेवाले और जिनका पालन करनेवाले स्वयं सम्राट् थे और जिनका ऋस्तित्व यास्तवमें उनकी अपनी अपेत्ता सम्राट्के अर्थ ही अधिक समम्मा जाता था। अतः सम्राट् लोगोंके स्वत्यों श्रीर अधि-कारोंके आधार नाममात्रके लिए थे पर वस्तुतः उन राजकर्म-चारियोंकी रच्छा ही सब कुछ थी जोकि साम्राज्यके लाभालाभ की दृष्टिसे प्रायः शासनकार्य किया करते थे।

श्रव वैयक्तिक स्वातन्त्र्यके सम्बन्धमें सहुटनके निर्माताश्री की जो कल्पना थी यह विगत शताब्दीकी कल्पना थी। उनकी कल्पना प्रत्यत्त महीं किन्तु नास्तिपत्त बतलानेवाली थी। नाम-रिकोके स्वत्व या स्वातन्त्र्यका प्रर्थ वे यह सममते थे कि लोक तन्त्र सरकारके ग्रम्यान्य इस्ततेपसे उनका यचना ही मानों उनका स्वातन्य है। लोकतन्त्र देशमें वैयकिक स्वातन्त्र्यका जो ग्रयं सममा जाता है ग्रीर जिस स्वातन्त्र्यका ग्राधार समाजकी स्वत सिद्ध शक्ति (जिसे "लोकनत्यक्त हते हें) होती है उसे ये प्रहल नहीं कर कि थे। ग्रात सहुर के निर्माताओं ने जापानी प्रजाजनोंके जिन स्वत्यों श्रीर ग्रिकारोंको निर्मारित किया यह इस विचारसे कि लोकतन्त्रस्वन्यन सरकारके ग्रन्यायोंसे वैयक्तिक उद्योगोंका नाग्र न हो।

इस प्रकार जापानी प्रजाजनोंके विशिष्ट स्वत्व (रहाणोपाय), सहृदनके अनुसार, दो भागोंमें विभक्त किये जा समते ऐ— एक वैयक्तिक (जाती) और दूसरा सम्पक्ति सम्बन्धी ।

येयक्तिक स्तत्योंके सम्बन्धमें सङ्घनकी धाराय इस प्रकार है—जापानी प्रजाजनांकी चासत्यान तथा उनकी परिवर्तन करनेना येथ (कानूनी) अधिकार होगा, कोई जापानी कानून के खिलाफ न पवडा जायगा, न इयालातमें रखा जायगा, न उसपर मुकदमा खलेगा और न उसे सजा होगी, कोई जापानी कानूनसे नियत जजींके इजलातमें मुकदमा चलाये जानेके अधिकारसे पश्चित महोगा, जापानी प्रजाजनोंको शानिन और मर्थादामें वाधा व डालते हुए तथा प्रजाक कर्त्तक्योंका उन्नहत्म च करते हुए धार्मिक मताके अवलब्धनमें स्वाधी नता रहेगी, जापानी प्रजाजनोंको कानूनकी सीमाके अन्दर भाषण करने, लिखने, छापकर प्रकाशित करने तथा सभा

जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व श्रौर श्रविकार २४६

समिति करनेका स्वातन्त्र्य रहेगा, श्रीर जापानी प्रजाजनीकी शिष्टाचारयुक्त प्रार्थनापत्र भेजनेका श्रधिकार होगा, इत्यादि । सम्पत्तिसम्बन्धी खत्योंके घारेमें शासनपद्धतिमें लिखा है

सम्पत्तिसम्बन्धी खत्योंके घारेमें ग्रासनपद्धतिमें लिखा है कि, प्रत्येक जापानी प्रजाजनका सम्पत्तिसम्बन्धी खत्य श्र्वुएखं रहेगा, और सार्वजनिक हितके लिए जिन उपपोक्ती श्रावश्य-कता होगी वे कानुसले निर्धारित किसे जायंगे; किसी जापानी ग्रजाजनके पत्र फाइने न जायंगे; कानुनमें निर्दिष्ट श्रवस्थायोंको ग्रोडकर और किसी श्रवस्थामें किसी जापानीकी तलायाँ, उसकी इच्छाके विरुद्ध न ली जायगी।

हम इस परिच्छेदमें इन सब खत्वोंका परीक्षण कर पंक एकका अर्थ और सन्दर्भ लगानेका उद्योग न करेंगे यद्यि सह-स्नहोंमें कई धाराप यहुत ही सन्दिग्ध हैं। परन्तु इन सन्दो-का पक पक करके परीक्षण करनेके बदले हम उन सबकी समान मर्यादा और उनकी धाधारभूत समान अवस्थाका यहाँ विवार करना चाहते हैं।

प्यान देकर देखिए कि सहुठनकी इन सय धाराओं में एक भी ऐसी नहीं है जिसमें "कानूनके खिलाफ" या कानूनमें निर्देष्ट श्रवस्वायों को छोड़कर श्रवदा "कानूनके अनुसार" ये यह नहीं है कि कानूनके प्रप्रदा के अनुसार" ये यह नहीं है कि कानूनके परिवर्तनके साथ साथ इन सर्वो और अधिकारों का श्रव है । इन शर्मों का श्रव साथ साथ इन सर्वों और अधिकारों का श्रव थीं सन्दर्भ भी बदल जावगा श्रववायां की हिये कि इन खत्यों का श्रावार सहुदन नहीं बटिक कानून है ? उदाहरसाथ सहुदन या है कि "कोई जापानी कानूनके विलाफ न पकड़ा जावगा, न हवालातमें रक्खा जावगा, न उत्तवा कुकदा चलेगा और न उसे सज़ा दो जावगो। ।" श्रव समत् सुकदमा चलेगा और न उसे सज़ा दो जावगो। ।" श्रव समत् सीजिए कि एक ऐसा कानून वना या आहा एक निकला कि

जिस किसीपर सरकारको इस वातका सन्देह हो कि उसने सरकारके किसी कार्यकी खुज़मखुजा निन्दा की है तो वह विना वारएटके पकड़ा जायगा श्रीर जन्म भरके लिए कैंद्र किया जायगा तो पेसे मनुष्यका इस तरह पकड़ा जाना सह-टनके विरुद्ध है। ऐसे कानून या श्राक्षापत्रको ही सङ्घटनके विरुद्ध कह सकते हैं।

सच पृडिये तो सं० १६२६ (सन् १=३२) के समासमिति कानून स० १६४० (सं० १=३३) के प्रेसपेट्ट श्रीर सं० १६४२ (१० १=५०) के शान्ति-रत्ना कानूनसे भाषण, लेरन, प्रकाशन श्रीर समासमिति सफ्ठनने काममें जापानियोंकी तो दुरवाया यो यह सहुटनसे कुछ भी नहीं सुपरी। यद्यपि सहुटनमें इन सव वातोंके लिए कुछ गुजायश यो, तथापि उनका कुछ उपयोग नहीं हुआ। सं० १६४२ का शान्ति-रत्ना कानून, जो एक अन्यायपूर्ण कानून था, सहुटनासक शास्तक प्रयम्तने के उपरास्त भी जारी ही रहा। आठ वर्ष लगातार सरकार और सरदार समासे कानूकर प्रतिनिधि-समाय में प्रकृतांसे उसे सरदार समासे कानूकर प्रतिनिधि-समाय ही मुश्किलोंसे उसे सं० १६४५ में रह करा सकी।

वि १६५। (ई० रव्हेश) में जीन-जापान गुद्धके समय सर-कारने एक ग्राह्मपत्र निकाला जिससे मुद्रण और प्रशासनका स्वातन्त्र्य बहुत कुछ नष्ट हो गया था। उसी वर्ष पह कानृत रद मी हुआ। यह किसीने न पृद्धा कि जो सरकार परिषद्दके तन्त्रसे सर्वथा भुक्त है उसका यह स्वेच्छाचार संहु-टनके ग्रद्धकुल था या प्रतिकृत । वि० १६६२ में कस जापान गुद्धके समयमें सरकारने किर ग्रान्तिरसा कानृतका भारे "ग्रामाही कानृत" और "विशिष्ट मुद्दण और प्रकाशन विधान" निकाला। परन्तु इससे लोकमत हतना उत्तेकित हो जापानी प्रजाजनोंके स्वत्य ख्रौर ऋधिकार २५१

गया कि सरकारको तीन ही महीनेमें उनका जीवन समास-करना एड़ा। तय प्रतिनिधिने सरकारपर यह अभियोग-लगाया कि सङ्घटनकी ब्राडवीं धाराके अनुसार सरकारको । चाहिये था कि अपने ब्राकापत्र परिपद्में पेश करनी, पर वह उसने नहीं किया। पर यह पर ककारसे किट्पत लड़ाई थी अर्थात् उसका कोई परिजाम नहीं हुआ, क्योंकि सर्वसाधारण-के स्वरवों और अधिकारोंको अनुधित रीतिसे घटानेका अभि-योग सरकारपर नहीं लगाया जा सकता।

सरकार सनदको युद्ध-कालको छोड़ कभी दूर नहीं कर-सकतो बोर विना किसी योग्य कारणके निरुक्तारी या तलाग्री-का पारंग्य नहीं निकाल सकती, इत्यादि। परन्तु 'जापानी' सहुटनामें ये यार्ते नहीं हैं और सरकार कानून वनाकर लोगों-से सार बोर अधिकार कम कर सकती है। यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि जापानी सरकार सर्वसाधारण या परि-

#### २५२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

पंद्रके प्रधीन नहीं है और न सहटनके निमांता माँका ऐसी रूखा ही थी। ऐसी अवस्थासे सहटनके निमांता फाँकर सन्तृष्ट रहें इसका कारण सर्वथा दुवाँच नहीं है। जब ग्रोम्ज़ों का ग्रासन या तव साधारण कानून और परिवाटीको छोड़कर सर्व। साधारणके खल्यों और अधिकारीका कोई प्रधान नहीं या इसलिए सहटनमें इन्हें मुख्य, स्थायो और सुटह स्थान देवा देख, काल, पात्रके अनुकुल न जान पड़ा होगा। राजकर्म-चारियोंके अन्यान्य कार्योंसे सर्वसाधारणकी रहाके लिय उन्होंने कानूनको ही यथेए समक लिया। इतो अपने आप्यों

लियते हैं, "मध्ययुगको लश्करो राज्यपद्धतिमें सर्वसाधारणसे सत्रजातियोंको विशेष मानमर्यादा थी। राजदरवारके सभी

उचपद इन्हें तो मिलते ही थे पर इसके साथ ही श्रन्य लोगों-के सत्यों पर भी इनका पूरा श्रिषकार था। इससे लोग अपने सत्यों और अधिकारीसे विश्वत ही रहते थे। परन्तु सहुटमके इस परिच्छेदकी (द्वितीय परिच्छेद—प्रवास्त्रकों सत्य और श्रिषकार) घाराओं से जावानी मजाजन श्रप्त कर्यों और स्थित करार्यका दिसा ही उपयोग कर सकते हैं जैसा कि सत्रिय लोग इसादि। इस प्रकार यह अतीत होता है कि उन्होंने या तो मूलसे या जान बूककर इस वात्तपर ध्यान नहीं दिया कि

जिस कान्तके भरोसे उन्होंने सर्वसाधारणको होड दिया उस कान्तके बनानेवाले कीन हैं, जिन्होंने इतना ही केवल सोचा कि लोकतन्त्रस्ततन्त्र सरकारकी बुराइयोंसे सर्वसाधारणके सावों और अधिकारोंकी रत्ता करनेके लिए कान्न काफ़ी है। तत्वतः सम्राट् ही व्यवस्थापनके सुख्य देवता हैं, यही नहीं किन्तु वे इसके कर्ता और वार्तिककार भी हैं। परन्तु

# जापानी प्रजाजनोंके स्वत्व और श्राधिकार २५३

वस्तुस्थिति यह नहीं है। सम्राद्ने जो शासनपद्धति प्रजाको दी वह उन्हींकी बनायी हुई नहीं थी श्रीर सं० १६४६ में सरदार-संभाकी अपीलपर सम्राट्ने सङ्घटनकी प्रवी धाराका जो वार्त्तिक प्रकट किया था यह खर्य उनका नहीं बल्कि प्रियी कौन्सिलके ही निर्णयकी प्रतिध्वनि थी। इन बार्तीसे यह प्रकट होता है कि सम्राट् यस्तुगत्या न तो सङ्घटनके कर्ता हैं श्रीर न उसके यार्तिककार ही। इससे कोई यह न समके कि साम्राज्यके शासन वा व्यवस्थापनसे सम्राट्का कुछ सम्यन्य हो नहीं है। हम जानते हैं कि जापानमें एक भी ऐसा व्यक्ति न होगा जो क्षेयल राजकार्यमें ही नहीं वहिक लॉकचारिज्यमें सम्राद्के अमीलिक प्रभावपर सन्देह करता हो। राष्ट्रीय जीवनके कटिन प्रसङ्गीपर सम्राट्का यह प्रभाव ही जापा-नियोंके मनका प्रधान संकल्प होकर व्यवस्थापन श्रीर समाज-शासनका मुख्य सञ्चालक हो सकता है। पर साधारण ध्रवस्थामें सम्राद्का प्रभाव ही कानूनका सञ्चालक नहीं होता यद्यपि उसको यल निःसन्देह, यहुत होता है। तब इस सङ्घटनके श्रनुसार व्यवस्थापनका वास्तविक श्रधिकार किसको है।

सहुटनमें लिखा है कि समाट् राष्ट्रीय परिपद्दकी सम्मति-से व्यवस्थापनाधिकारका उपयोग फराँ। सहुटनने परिपद्-को समाट्-परिवार-कान्न तथा सहुटन-संशोधकार भी दिख व्ययस्थापनमें विधान उपस्थित करतेका अधिकार भी दिख है। परन्तु द्वितीय और तृतीय परिच्छेन्से हम दिखला चुके हैं कि यह अधिकार यथा है और यह भी दिखला चुके हैं कि प्रतिनिध-समा सरकाराध सहायता विगा कोई कान्न यना नहीं सकती और सरकार विना परिपद्दे पूछे भी बना सकती है। इसलिए जापानी प्रजाजनींके स्थान और अधिकार सह-टनान्तर्गत कानूनकी मर्यादासे सुरिदान है यह कहना भी धुम फिराकर यही कहना है कि जापानियोंको स्टाल और अधिका उस सरकारके कर्मचारियोंकी इन्ह्याबर निर्मर हैं जो कि लोक तन्त्रके अधीन नहीं हैं। सच पृष्टिये सो सद्वटनका यह भाग कि जिसमें सर्वसाधारणके स्थलों और अधिकारींकी चर्चों है, केयल निर्जीय अलद्वारमा हैं, क्योंकि जयतक सरकार लोक तन्त्रके अधीन नहीं होती तथतक उसका उपयोग ही क्या रो सकता है। येस-कानून, ग्रालि-रह्ना-कानून, ग्राजादीका कानून इत्यादि वातोंसे हमारा यह कथन सिद्ध हो जुका है।

जापानी लोग कुछ कुछ अगरेजींके समान हैं। वे सामा-जिक, रीतनीत और पूर्वपरम्पराके वडे श्रमिमानी होते हैं श्रीर उनमें वीरोचित न्यायप्रियता होती है, राजनीतिक वार्ती-में फ्रांसीसी सिद्धान्तियोंकी अपेता वे "साम्राज्य गदी" होना श्रधिक पसन्द करते हैं। यद्यपि पुराने शासन कालमें हमारे यहाँ नागरिक स्वत्वाँ श्रीर अधिकारीका कोई विधान प्रन्य नहीं था तथापि लोग उन स्वत्यों और श्रधिकारोंको भागते थे और जापानी व्यक्तिमें जन्मतः जो न्यायिययता होती है उससे खीर सामाजिक रीतिनीतिसे वे कुशलमङ्गलके साथ जीवन व्यतीत करते थे। पर श्रव हमारे यहाँ कानून चला है श्रीर युरोपीय दक्षके न्यायालय भी स्थापित हुए हैं श्रीर हमारे जज श्रीर वकील जर्मन अदालतकी तालीम पाये हुए तथा जर्मन 'सिद्धान्तींके सस्कारीसे भरे हुए हैं। श्रव यह कायदा भी ही गया है कि जो कोई जजीवी सिविल वरीता पास करें यह जज हो सकता है। अतः आजकत हमारे न्यायालयाँके सभी जज भीजयान हैं जिन्हें पुस्तकी ज्ञान तो रहता है पर जिन्हें

जापानी प्रजाजनों के स्वत्व व श्रविकार २५५

संसारका अनुभव कुछ भी नहीं होता। ये युवा जज कानून-का अर्थ समस्तिमें तो एक एक शन्दके वालकी खाल खींच

कार ब्यापक होनेके बदले सङ्गीर्ण ही होते जा रहे हैं। शोगून-शासनकालमें विधि विधानके अभावका दमें दुःख था पर श्रव इस न्याय श्रीर शासन पद्धतिमें हमें विधि विधानका

अजीर्ण ही दुःख दे रहा है !

त्तेते हैं और कानूनके अनुसार काम करनेमें टससे मस नहीं

होते पर इन्हें श्रमियोग विशेषकी परिस्थितिका कुछ भी ध्यान नहीं रहना । परिणाम यह होता है कि हमारे खत्व और अधि-

# तृतीय भाग

संङ्गटनकी कार्य-प्रणाली

### प्रथम परिच्छेद

#### सङ्घटनात्मक राजसचा

द्वितीय भागमें हमने सहुदनके मूल तत्योंका, विशेषतः उनके तात्विक सक्योंका विचार किया। श्रव हस भागमें हम राष्ट्रके २० वर्षकी प्रतिनिधिक संस्थाके श्रव्धभवसे सहुदन-की प्रत्यक्त कार्य-प्रयालीका श्रव्धस्थान करनेका प्रयक्त करेंगे। हस परिच्छेदमें हम सम्राद्की व्यितका विचार करेंगे और यह देखेंगे कि उनकी तात्विक सत्ता श्रीर संस्कार-स्म्यन्थी श्रधि-

यह देखेंगे कि उनकी तात्विक सत्ता और संस्कार-सम्यन्धी श्रधि-कारके बाहर उनका वास्तविक दखल कहाँतक होता है। हम मानते हैं कि यह कार्य बहुत ही कठिन है, क्योंकि

जापानी राष्ट्रकी पेतिहासिक विशेषताएँ ही कुछ पेसी हैं।

अतेक जापानी अव भी सम्राद्की "देवता" समभते हैं। ये इस बातकी चर्चा करना कि सम्राद बग करते हैं और वा नहीं करते, यब भी देविनदा, राजदों ह और अधमें समभते हैं। एक मित्रने हमसे अपना हाल कहा कि, "जब में अपना दाल कहा कि, "जब में अपना दाल कहा कि, "जब में अपना बात कहा कि, "जब में अपना बात कहा कि, "जब में अपना वा ता राजधानीमें मार्गपर चलते हुए दुस्से पिताजीने ही सम्राद्का प्रासाद दिललाया। मैंने वालकों की जिज्ञासासे प्रासाद दिललाया। मैंने वालकों की सि जिज्ञासासे प्रासाद दिललाया। मैंने वालकों की सि वहा कि यही महाराजका महल है। उँगली दिरालानेसे पिताजी मुम्तपर बहुत कुद्ध दुष्ट और इस प्रभुद्ध के प्रमुक्त का मुक्त विताजी वाला है। विश्व सामयका पिताजीका कप मुक्ते कमी न भूलेगा"। आज रतना तो नहीं है पर इससे पता लग आता है कि

२६० जापानकी राजनैतिक प्रगति

जापानियांको यचपनसे कैसी शिक्षा मिलतो है श्रीर सम्राट् तथा सम्राट् परिवारके मति उनके स्था भाव होते हैं। यहुतसे जापानी सम्राट्के नामको पवित्र और दिव्य सममते हैं जैसा कि सहुरनकी तोसरी धारामें लिखा है। १६४० में मन्त्रिमएडलसे सम्राट्की मतिष्ठा सुरक्षित रसनेमें

कुछ असावधानी हो गयी जिसपर मन्त्रिमण्डलके ख्व कान
मले गये। ६ मार्ग॰ १९४९ वि॰ को लावेना नामक अगरेजी
जहाजसे जापानी जहीं जहाज विशिमाहयोको खाडोमें कहीं
दकरा गया। जापानी सरकाग्वे याकोहामाके अगरे जी राज
दुतालयमें पी॰ श्री॰ कम्पनीपर मुकदमा चलाया और पी॰
श्री॰ कम्पनीने शाह्वाईके सुवीम कोर्टमें जापानी सरकारपर
मुक्दमा चलाया। दोनों अशालतीमें मामला चला। जय रकारपर
पान लगा कि जापान सरकारकी भीरसे पेरवी करनेवाले
अगरेजी यमीलने कार्टमें स्प्राट्का नाम ले दिया तो मति
विश्व समामें यही उनेजना फैली। सम्राट्का नाम और यह
थिदेशी कोर्टमें विचारायें लिया जाना उस मामका अपमान
सममा जाता था।
अध्यत मन्त्री मारिनेयस करस्रुराने क्याम्यो नामक सर

विशे समाने वडी उन्हानी फेडी। सम्राट्का नाम और वह धिर्यो कोर्टम विवारार्ध लिया जाना उस भामका अपमान समका जाता था। अध्यक्ष मन्त्री मारिक्यल करसूराने क्यान्यो नामक सर कारी समाचारवर्ष सम्राट्का एक घोषणापन मसिद्ध किया। क्यान्यो पत्रको लोग विशेष नहीं पढ़ा करते, उसे उसी दृष्टिसे देखते हैं जिस दृष्टिसे लन्दन में 'लन्दन गजर' देखा जाता है। पेसे अपन्यरित पत्रमें सम्राट्का घोषणापन और पद मी विना किसी पूर्व प्यनाके, देखकर लोग बहुत बनता हुए सी विना किसी पूर्व प्यनाके, देखकर लोग बहुत बनता हुए सी विना किसी पूर्व प्यनाके तो इस असायभानोके लिए मारिक्य कम्स्याक्ष खुत्तमञ्ज्ञा घोर मिन्दाकी। यह कहा गया कि बेमीके सम्राट्का प्रविद्या घोषणापत्र निकालना उनकी प्रविद्या बेमीके सम्राट्का प्रविद्या घोषणापत्र निकालना उनकी प्रविद्या

कम करना है, मार्क्विस कल्स्राने तो उसकी पवित्रताकी रहा करनेमें और भी असावधानी की है।

रह लिस्तानके राजावी शितिका परीक्षण करते हुए सिडनी लो महाशय कहते हैं, "इसमें बड़ा गुन्ताला है, वड़ा रहस्य और यड़ी कु त्रिमता है:इसकी बनावट इतनी नाजुक और इतनी श्रद्धत है कि कृत्रिमताका भाव उदय हुए विना इसका परीक्षण ही नहीं हो सकता।" रहलैएडके राजा "मर्ग्यादित राजा" है श्रीर सैकड़ों वर्षोंके पार्लमेण्टके इतिहासमें तरह तरहकी घटनाएँ हुई हैं और उनसे राजाकी स्थिति बहुत कुछ ठीक मालूम हो जाती . है: परन्तु तौभी मि०लो जैसे सुदमदशी राजनीतिशको सङ्घटनके अन्दर राजाका कीनसा स्थान है यह ठीक ठीक बतलानेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है। वास्तविक कठिनाई यह है कि राजाके जो तत्वतः अधिकार हैं और उनमें वस्तुनः वह किन अधिकारोंका उपयोग कर सकता है और इस भेदको दिखलानेयाली कोई एक अद्भित की हुई सीमा नहीं रखी है, श्रीर इसीलिए अपने मन्त्रियों और प्रजासनीपर राजाका जैसा प्रभाव हो वही उसके वास्तविक श्रधिकारकी सीमा है। श्रव राजाके 'प्रभाव'का सूदम निरीक्षण करना तो ग्रसम्मव ही हैं, पर्गेकि जैसा राजा होगा और प्रजाजनांकी जैसी मनोरचना होगी उतना ही उसका (राजाका) प्रभाव राजकार्यपर पंड सकता है। श्रमरीकाकी नवीन पीढ़ी शायद यह न समभ सकेगी कि राजकुमारी जुलिश्रानाके जन्मपर उच लोगोंको कितना त्रानन्द हुत्रा था और इसका मतलय प्या है। तथापि राजनीतिक मनो-िमान शास्त्रका विद्यार्थी श्रवश्य ही समसता है कि यंश्र परम्परासे "राजा सहित राजसिंहान" की जो संस्था चली आती है उसमें उन प्रजाजनोंको-जिनको ऐसी संस्थाके

#### २६२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

सहवाससे स्नेह हो गया है—वश करनेकी ऐसी शक्ति है कि वह राजकार्यमें एक श्रत्यन्त श्रसाधारख मृत्ययान् श्रीर शक्ति युक्त विल्लेख भाव उत्पन्न होता है।

युक्त विलल्ल भाय उत्पन्न होता है।

जापानके सम्राट् तत्वतः "अवपादि राजा" हैं। कोई प्रया
या कानृत, (लिला या बेलिला) अथवा सङ्घटन हो उनके
अनन्य सलाधिकारको मर्योदिन नहीं कर सकता। महाराय
वाल्टर वैज्ञहाट करते हैं कि महारामी विकृतियान बुक्तिमंत से आजीवन सरदार बनातेका प्रयक्त किया और लार्डसमाने
मूर्लतासे उनके इस हकको न माना । जापानमें वर्तमान
सहरनके रहते हुए ऐसी बात कभी नहीं हो सकती। किसीकात नहीं को सम्राट्की रख्या अधिकारक विरोध
करे, जाहे यह रख्या बुद्धिमत्ताकी हो चाहे मूर्लता की।
सम्राट् सर्वसत्ताधारी और साम्राज्यके एकमेवाडितीय अधि
कारी है।

जावानी पार्लमेंटके २० वर्षके उद्योगपूर्ण इतिहासकी जब

हम राजिसहासनकी हिएसे देखते हैं तो वह इतिहास प्रायः घटनाध्रन्य ही दिखाई देता है। प्रातिनिधिक शासनप्रणाली की स्थापनासे सर्वसाधारणके सामाधिक और राजनीतिक जीवनमें तथा सरकारके व्यवस्थापन औरशासनके काममें बड़ा भार्य अन्तर हुआ। पर जब सम्राद् और उनकी स्थितिको देखते हैं तो सहुटनसे कोई नयी वात नहीं दिखायों देती। हमारी सहुटनासक शासनकी प्रणालीमें यह एक विशेष वात देखांमें आती है कि सरकार और परिपद्में परस्पर वारवार इतना विवाद, विराध, धकाधुकी और सहुर्य-विधर्ष हुआ पर को भी सम्राद् , सर्वसाधारण और सरकारमें सदा ही सम्बन्ध वना रहा।

जापानी मन्त्रिमण्डलका मन्त्री यही कहता है कि में सम्रादकी प्रावासि राज्यव्यवस्था करता हूँ। १५ मीन १६६६ वि॰ की जमैन रीगस्टकमें मिन्स व्यूलोने कहा था "जवत्रक सम्रादका मुक्तपर विश्वास है और जवतक मेरी विवेकसुदि इसके श्रमुक्त है तवतक में यह काम ककँगा।" जापानमें भी जापानी मन्त्री प्रायः पेसे उद्वार निकालते हैं। पर इससे यह न समक्रना चाहिए कि दोनोंके देशों मन्त्रियोंका श्रपने श्रपने सम्राटोंसे एकसा ही सम्यन्य है। दोनों देशोंमीइस सम्यन्यमें परस्पर पूर्व पश्चिमका श्रपने श्रपने सम्यन्य है। दोनों देशोंमीइस सम्यन्यमें परस्पर पूर्व पश्चिमका श्रपने है।

जमेंगों के समार् द्वितीय विलियमने जैसे वान केप्रियांको सुनकर विस्मार्कके स्थानपर वैठा दिया वेसे जापानमें कभी नहीं होता। यह वतलाया जाता है कि विलियमने चान केप्रियोको विस्मार्कको जगह स्सिल्प दो कि चे राजसिंहा-सनके सामने सिर नीचा किपे रहेंगे। हम जहाँक सममते हैं, जमेंगोंके राजकार्यमें जर्मन सम्राट्का जो स्थान है वह २६४ प्रशियाके

प्रशियाके राजधरानेके समाानपर उतना निर्मर नहीं है जितना
कि सम्राट् चिलियमके ब्रद्धत व्यक्तित्वर्णर । यह भी सुना
जाता है कि सम्राट् चिलियम अपनेको सरकारके कपमें पकट
करना और शासनसम्बन्धी प्रत्येक कार्यको अपने हायमें लेना
बहुत पसन्द करते हैं। यह भी लोग कहते हैं, कि जर्मन सम्राट्
स्वय सर्धसनाधारी चनकर ससारक्षी नाटवर्मे चक्रवर्तीकी
भूमिका लेना चाहते हैं। यह कहाँतिक सच है यह कहान तो
चहुत ही कटिन है पर हसमें सन्देह नहीं कि "ब्र्गारका तार
सन्देश" तथा "लार्ड घीडमाउथको लिखा इश्चा पत्र" इत्यादि
बात इस चातको सिद्ध करती हैं कि चान्यलर जो इन्ह है सो
हैं ही, सम्राट् बिल्यम मी साम्राज्यके राजकार्यमें इन्ह कम
भाग नहीं होते।

जापानमें इसके विषरीत एक भी उदाहरण पेसा न मिलेगा जब सम्राट् मिल्सुहितोने राजमन्त्रियोंकी सम्मतिके विना एक भी काम प्रपने मनसे किया हो। जापानमें सम्राट्-की खितिका इंदीररण सम्राट्के व्यक्तित्वपर उतना निर्भर नहीं है जितना कि राजसिंहासनके अनोसे इतिहास और परम्परा पर। अध्यापक यामागुचीने लिखा है कि "राज सिंहासन राजसत्ताका मण्डार है और देश ग्रीर प्रजाके क्रघीन है। शासक और शासितकी प्रमेदरेसा जापानमें शता न्दियाँ पूर्वसे ही स्पष्ट श्रद्धित हो सुदी है। साम्।ज्यकी सत्ता राजसिंहासनसे विलग नहीं सक्ती। यह सत्ता सम्राट् वशके ही साथ साय अनन्त कालतक रहेगी।" इस प्रकार सम्राद्को यह दढ विश्वास रहता है कि चाहे कोई मन्त्री हो, किसी दलके दायमें शासन कार्य हो, सम्राद्का जो अति पवित्र राजसिंहासन है यह सदा ही सुरक्षित रहेगा। मन्त्रि



ाँ-विभव ३ वीर जनरस्न भोगी (जा गा. प्र. पृष्ठ वर्द

पद्पर चाहे कोई फाक्स आर्वे, चाहे पर्डिंग्टन या पिट आर्वे, उससे राज्ञिल्हासनका कुस भी वनता विगड़ता नहीं। समृद् मित्युहितांकी बुद्धिमत्ताका भी इसमें भाग हो सकता है कि उन्होंने किसी मन्त्रिमण्डलका चाहे वह इतोका हो या यामा गाता वा श्रोकुमा श्रथवा ईतगाकीका हो, कभी विरोध या पत्त-पात नहीं किया, पर इसका चहुत बड़ा भाग समृद्ध इस विश्वासका भी हो सकता है कि राज्ञिल्हाको कोई भय नहीं है।

जब कोई नया मित्रमएडल यनता है तब समार सहुटन-के अञ्चलार (तत्वलः) चाहे जिसको मित्रपद द सकते हैं। अथवा जय वे चाहें चाहें जिस मन्त्रीको निकाल सकते हैं। यर कांप्रेतः यही सममा जाता है कि वे अप्यत्त मन्त्री ही जिनका कि कार्यकाल समार हो खुका है, समार्श्य तत्त्री हेते हैं कि अब कीन अप्यत्त मन्त्री होना चाहिए, अथवा विवों कौरिसल या 'बृद राजनीतिक' एक होकर सोच लेते दें कि अब शासन-कार्यका मार किसके सिरपर देंगा चाहिए: और समा्र्को स्चित करते हैं। इस सम्बन्धमें इंगिलस्तानके राजा जितने सन्धन्द हैं उनसे अधिक सन्धन्दता जागानके समार्श्व की नहीं दिखलाते। प्रायः समार्थ्य पुरुषको शुला भेजते हैं जिसपर कि सरकी राय हो और नवीन मित्रमएडल सहित करनेके लिए कहते हैं।

समृद्की सबसे ग्रेष्ट परामग्रदात्री समा विवो कौत्सिल है उसके समासद भी अध्यतमन्त्री अध्या 'मृद्ध राज-नीतिग्रॉमेंसे चुने हुए लोगोंकी रायसे नियुक्त और पदच्युत किये जाते हैं। यि० १६४- के मार्गे मासमें अध्यतमन्त्री मारसुकावाकी सम्मतिसे समृद्देन ग्रोकुमाको पदच्युत कर

### २६६' जःपानकी राजनैतिक प्रगति

दिया क्यों कि ओक्सा परिषड्के राजनीतिक दलाँसे मिले हुप ये। १६४० में रतों मिवी कीसिलके मेसिडेएट नियुक्त किये गये स्त्रों भी मारसुकाता और यामागाताकी सम्मतिसे, और फिर उसी पर्प समृद्दे मारसुकाता और यामागाताकी प्रिवी कीसिलमें स्थानापप्र किया सो भी रतोके परामग्रसे। पेसे स्रीर अनेक स्थान्त हैं। मन्त्रिमएडल और प्रिवोकीस्स्तिके उधातिन्त्रस पूर्वोपर

कार्यंकत्तांश्रोंको नियुक्त करनेने समृष्ट्का प्रत्यदा कार्यभाग

म होना ही इस वातको सावित करता है कि सामान्यके शासन कार्यम भी उन मा कोई मत्यत माग नहीं है। जापानके समुद्रको अपना व्यक्तिगत महत्व विकालों और सरकारके क्यमें मंभर होने सी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक क्यमें मंभर होने सी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक विश्व माफेंकी भात है कि जापानके राजनीतिक जो कुछ प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य करते हैं उसका यश वे तिःसद्वीच होकर समृद्रकों देते हैं। पोर्ट आपर और त्युशिमा पाड़ीके बीर जनरत नोगी और पड़ियल होगोंने अपने परावर्मों की प्रशंसा के उत्तरमें कहा कि यह सब समृद्रका पुष्य और वुद्धियल है। येसी अवस्थाम समृद्रकों साम्राज्यका सब प्रशंसा अपने मिन्यों को यह सुर्व समृद्रकों पुष्य और वुद्धियल है। येसी अवस्थाम समृद्रकों साम्राज्यका सब प्रशंस अपने मिन्यों को यो देने हैं उस भी सद्वीच या सन्देह नहीं होता। इसमें सन्देह नहीं कि, मत्येक महत्यकों पातपर समृद्रकी सम्मित की जाती है। मन्यांकों यह हार्हिक इच्छा रहती है

कि वे सभी महत्वके कार्य समूद्के विचारार्थ उनके सम्मुख उपित्रत किये जाँय, और समूद् अब मंजूरी देने हैं तो उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। समूद् भी अपने मन्त्रियोंको हर तरदकी सहायता देमेके किए सदा प्रस्तुत रहते हैं। उदा-



चित्रभः वीर एउमिरल तोगी । संभाष १४ २६६

मूलक पद्मतिपर ग्रासन कार्य सङ्गठित करना बाहा और उन्हें नासेना तथा जङ्गी श्राफिसके लिए मन्त्रियोंका मिलना असम्भव हो गया तब समूद्ने वाईकाउएट (अय मारिकेस) कत्स्याको गुद्धमन्त्री श्रीर मारिकेस सायगोको नीसेनाका मृत्यी बना दिया श्रीर उनसे नवीन शासन कार्यमें ओकुमा श्रीर इतागाकीसे मिलकर एटनेकी छवापूर्ण श्रासा दी।

यह एक विशेष वात है कि इतने गुण, इतनी बुद्धिमत्ता श्रीर पेसी आकर्षण-शक्ति रहते हुए भी समारने कभी खर्य शासन करनेकी इच्छा ज़रा भी नहीं दर्शायी। पालंमेएटके कानुवाद अथवा समाचार पर्शोकी फाइल देखनेसे चतुर पाटक यह तुरन हो ताड़ लेंगे कि समस्त शासनभार मन्त्रि-मपडलके समासदींपर है और साम्राज्यकी नीतिके लिए वे ही जिस्मेदार हैं।

हा जम्मदार है। व्यवस्थापत्र कार्यमें तो समाद श्रीर मी कम दखल दंते हैं क्योंकि व्यवस्थापकसभासे उनका सम्बन्ध ही बहुत

कम होता है।

परिपद्मं समृह् एक ही दिन प्रधात् उसके खुलनेके अवसरपर याते हैं। उनकी जो वज्ता होती है वह प्रधा पूरी करनेके लिए ही होती हैं। उसका एक उदाहरणनीचे देते हैं—

करनक तिए हा हाता है। उसका एक उदाहरण नाच दत हूं— "सरदार सभा श्रीर प्रतिनिधि सभाके सख्यों, में ऋष राष्ट्रीयपरियद्के प्रोलनेकी थिथि करता हूँ श्रीर सूचना देता हूँ कि राष्ट्रीय परियद्का कार्य आरम्म हुआ (क

 यह प्यान देने हो गत है कि समार्ने सरदार समा व प्रतिनिध्नमा दोनोंके सभामरोंको सङ्गो बदवर हो संशेषन दिया है, भीर न कि "मेरे मरदारों भार प्रति-निन्न समाबे बहुनों, सह सरदार भीर कमा समारण, रोगों हो समार्क मंगान श्रम दे भीर समित्र मंग्रेषनों केशे रेज्यून करति विवास गया है।

"मुभे इस वातका बहुत सन्तोप है कि समस्त सन्धिबद शकियोंके साथ मेरे सामाज्यका बहुत ही स्नेह सम्यन्य रहा है।

"में मन्त्रियोंको आज्ञा देता है कि वे आगामी वर्षका श्राय-व्ययका लेखा तच्यार फर्रे श्रीर श्रन्य श्रायश्यक विधि विधान कर अन्य लोगोंके सम्मुख उपस्थित करें।

मुभे विश्वास है कि श्राप लोग प्रत्येक विधिपर सार धानीके साथ विचार वर्रेंगे श्रीर श्रवना कर्तव्य पालन वर्रेंगे।"

परिषद्के कानूनके अनुसार परिषद्की दोनों सभाग्रोंके मेसिडेएट, श्रीर बाइस प्रेसिडेएट समूद् ही मनोनीत करते हैं। परन्तु यह भी एक विधिमात्र है, क्योंकि परिषद्की दोनी सभाएँ जय श्रपना श्रपना श्रध्यत्त श्रीर उपाध्यत् चुन लेती हैं तव समाट उन्हाको मनोनीत करते हैं।

प्रतिनिधि समाक्षे श्रध्यक्षण्ठो मनोसीत करनेका समादका जो अधिकार है उसके सम्यन्धमें एक वड़ी रोचक बात हैं। वि० १६५० में प्रतिनिधि सभाने अपने ही अध्यक्षपर एक भन्तना पत्र समार्की सेवामें भेजा।' दिमाग तो ठिकाने थे ही नहीं जो प्रतिनिधि सभा सोच सकती कि श्रध्यत्यो जब हमने निर्वाचित किया है तो हमी उसे निकाल भी सकते हैं। उसने यह सोचा कि समाउने उन्हें मनोनीत किया है तो वे ही हमारा प्रार्थनापत्र पांकर छन्यत्तको पदच्युत धरनेत्री हमैं ब्राहा देंगे। परन्तु समादने इसने जवावमें समाद परिवार विभागने मन्त्री द्वारा उससे यह पूछा कि समा क्या चाहती है. बह समार्से अध्यत्तको पदच्युत करनेके लिए कहती है या ऐसे

वस समय डोशी सहाराय ऋध्यन्न थे। इनका यह स \* ह वा कि टो क्ये रगह प्रमानें जहे बुद्ध समायनेंने श्वका ब्रावदित सम्बन्ध है।

अयोग्य अप्यत्तको निर्वाचन कर लेनेके लिए समा चाहती है तो स्पष्ट स्पष्ट लिखे, और यह भी आहा दी कि सभा सप बात डीक डीक किरले सोच ले। यह उत्तर पाकर सभाके होय हुक्त हुए और अपनी भूल मालुम कर उसने समृद्से अपने अधिवारपर समा प्रार्थना की। अध्यत्तको बात मय्यादा-रज्ञा-द्राडको कोटीके पास भेजी गई और अध्यत्त सभाले निकाल दिये गये।

द्वितीय भागके तृतीय परिच्छ्वेदमें हमने कहा है कि समृद्क को सेवामें प्रार्थनाएक भेजनेका परिपद्कों जो अधिकार है, व्यवस्थापन कार्थमें उसका भी बहुत दसल होता है। प्रतिनिधिक्त सभा को और यह प्रधीनाएक भेजा गया हो तो इसका परिखाम मेजा गया हो तो इसका परिखाम या तो समाका ही विसर्जन हो जाता है या मन्त्रि-मण्डलको पदत्याग करना पड़ता है। सहुटनका सिद्धान्त तो यह है कि समृद् ही समाको भक्त कर देते हैं, पर वस्तुतः यह एक मानी दुई यात है कि समृद् अध्यदमम्बीकी सलाह से यह एक मानी दुई यात है कि समृद् अध्यदमम्बीकी सलाह से यह काम करते हैं। अध्यद्य मन्त्री समाविसर्जनको सब सि सम्मदारों में अपने ही अपने लेते हैं और प्रायः सार्वजनिक रीत्या सभा विसर्जन करनेके कारण भी यतला देते हैं।

द्यवसापनके कार्यमें समृद्का प्रयक्त आधिकार नहीं
यहिक उनका जो प्रमाव है उसके सम्बन्धमें एक बात विशेष
वेसनेमें आती है। मन्त्रिमण्डल और परिषद्का परस्पर-सम्बन्ध विच्छेद हो गया है और सब समृद्के घोषणापत्रने फिर यह सम्बन्ध ओड़ दिया। देसा दो बार हुआ एक वि०१६५० में और दूसरी वि०१६५= में। पहली वार प्रतिनिधिसमाने और दूसरी वार सरदार-समाने वजदके कर्ष अह एस प्रकार घटा दिये कि मन्त्रिमण्डलके लिए

मएडलने समाधी यहत सासच दिया और धई तरहसे सम भाषा पर कोई एल नहीं हुआ। तब सम्राट्ने घोषणाप्य निकाता जिसमें उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि सभा सर-कारके मसविद्यंको मजुरी है दे जिसमें शासनका काम न एक जाय । तुरन्त समानी नीति बदल गयी श्रीर उसने जिल पास करना मीकार कर लिया।

परन्तु प्रश्न यह है कि इन दोनों अपसरों पर सम्रादके

काममें सम्राट्का हाथ यहाँ नक था ? सुन्म अपलोकन करने-से मालम हो जाता है कि यह श्रध्यद्भ मन्त्रीकी सम्मतिका ही फल था। श्रध्यक्ष मन्त्री मारकिन (वादको बिन्स) इतोने २६ पार्युन १४५७ के गोपणापत्रके सम्बन्धमें सरदार-सभाके श्राप्यत्त क्रिन्स कोनोयीको जो चिट्ठी लिखी है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समादने इतोको सम्पतिसे ही अपना आजापत्र निकाला, क्याँकि होती अपनी चिट्टीमें ही स्वीकार करते हैं हि उस बाजायबारे निये वे ही जिस्मेदार थे। २० माघ १९५६ का घोषणा पत्र निकला था उस समय मार-बिस हतो श्रष्यस मन्त्री भी थे। इस पोपणापप्रमें प्रतिनिधि समास प्रत्यक्त आप्रह किया गया है कि यह सरकारका आय व्यय लेखा स्वीकार करे।

इस प्रकार यह वात स्पष्ट हो जाती है कि समृाद् मित्सु-हिताका प्रत्यत श्रधिकार शासनमें हो चाहे व्यवस्थापनमें हो, महाराज सतम एउवर्डमे श्रधिक प्रकट नहीं होता । जापानके समाद् राजानी नीतिको स्वय निर्धारित नहीं करते, ये उस कामको मन्त्रिमण्डलको सुपुर्द कर देते हैं। ये अपने देशके राज-कार्यमें पँसे हुए नहीं हैं, उससे खतन्त्र और उससे पृथक् हैं।

श्चतप्य क्या तत्वतः श्रीर क्या यस्तुतः राजाकी नीतिके लिए घे जिम्मेदार नहीं, वे कोई श्चन्याय भ्रपराध नहीं फरते ।

जापानी सङ्घटनमें यह कोई नयो वात नहीं पैदा हुई है। लक्करी जागीरदारों का शासन काल उदय होनेसे पहले, दर्स्वार के सरदार समृद्की समाति मात्र लेकर राज्यकी नीति निर्द्धारित किया करते थे और शासन कार्यकी सब जिम्मेदारी अपने उपर रखते थे। तालुकेदारीके शासन कालमें शोग्न गासन करते थे, और समृद् राज्यशासनमें प्रत्यच्च या अपन्य कार्यकी के साम नहीं लेते थे, पर यह किसीको अलीकार नहीं या कि राजीसहासनको स्वापना करनेयालेक वंशज समृद् ही सामान्यके मुख्य मालिक हैं, जिस शोग्नने एक प्रकारसे उनका राज्य ही छीन लिया था वह भी अपने अन्तःकरल्में भ्रमा-बुद्धिपूर्वक समृद्दको मानता था।

धर्म-बुद्धिपूर्वक समृद्को मानता था।

जापानके राजसिंद्दासनकी सुद्रहता श्रीर महत्व समृद्की
व्यक्तिगत परीला पर नहीं विकि राजसिंद्दासनके अदुग्म
रिठिहास श्रीर परम्परानत देश धर्मपर ही प्रधानतः निर्मर है।
यह सच है कि १६३४ की पुनः सापना, समृद् मुस्तृदितोके
पुर्य प्रताप श्रीर बुद्धियन, तथा उनके सुद्रीये सुजसम्ब
राज्यने जापान देश श्रीर उस देशके राजसिंद्दासनके इतिहास
और परम्परागत देशपर्मम्मो सर्वेद्दाशार्म जागृत करके
समृद्द्दा क्षितिको यहुत ही सुद्ध कर दिया है। परन्तु यहि
कोर समृद्दीप्रतिमाको ही सारा यशदेता हो तो कहना पड़िगा
कि उसन जापानके राजस्वका यास्त्रिक सत्य हो नहीं पहचाना। सामृत्यको निरव्चिश्चमता श्रीर राष्ट्रकी अस्वस्वत स्
प्रकाल के सामृद्द प्रस्ति स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वरं स्वयं स्वय

सिंहासन ही है। यतः जिस प्रतिमाको देखकर जापानियोंके मनमें साम्राज्यके भून और वर्तमान अस्तित्वका चित्र ऋदिन हो जाता है और राष्ट्रीय बन्धुसाय जापृत होता है यह प्रतिमा समृद्रिक राजसिंहासनको प्रतिमा है।

जोवान देशवासीमात्र इस सिद्धान्तको मानता है कि हम वंशपरम्परागत राजसिंहासनके मालिक समादकी प्रजा है। अध्यक्त मन्त्रीका जो कुछ अधिकार है वह उस पदका अधि-कार है जिसपर कुछ कालके लिए वे विराजते हैं। वे कितने ही बड़े और बुद्धिमान क्यों न हीं, उस पदसे च्युत होने पर उनका कुछ भी अधिकार नहीं रह जाता। परन्तु समृाट्का जो अधिकार है यह वंशपराम्परा से है; उनकी खिति भ्रव और श्रनुसद्धनीय है। राजवंशका राजपुत्र ही राजसिंहासन पर विराजमान हो सकता है। वह चाहे बुद्धिमान हो चाहे, बुद्धि होन, वह लोगोंका शीर्यसानीय है श्रीर उसकी जो इजत है उसका सानी नहीं है। श्रध्यत्त मन्त्रीके श्रष्ट् जय समृाट्कें मुखारविन्दसे प्रकट होते हैं तो उन शब्दोंका प्रभाव औरगीरव बढ़ता है और वे शब्द प्रमाण सममे जाते हैं। यदि वे शब्द बास्तवमें विवेकपूर्ण हुए तो बाब्यक्त मन्त्री समादके विश्वास-पात्र हो जाते हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। परन्तु यदि पैसान हुवा तो सारा दोप अध्यक्त मन्त्रीके माथे समृद्से इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

श्राप चारे मले ही कहें कि आपानियों में बुद्धि नहीं है और इस विषयमें ये निरे पुन्न हैं। परन्तु में मनुष्पप्राणी हैं। "श्रांपरेजका घर" नामक भाटकने राष्ट्रकी रहाके लिए श्रंग-रेजोंको जैसे उसेजित कर दिया वैसी उसेजमा किसी तर्क विसर्कसे न उत्पन्न होती। सर्वसाधारण्का यह कायदा है कि वे निराकारकी अपेका साकार वस्तुसे अधिक अञ्जागिष्व होते हैं। परिवर्त्तनशील मनिमएडलकी अपेका वन्हें राज-रिवहासन हो प्रत्यक्त हिलाई देता है। किसी क्षंत्रकेक अन्तः-करवायर कमीकभी "यूनियन क्षेत्रण्ये दशनका जो प्रभाय पड़ेगा वह मिटिश साहाज्यसम्प्रभी देशमिक्तिपूर्ण पक्ताका नहीं पड़ सकता। मनुष्य-स्थभाव ही पेसा है। जापानके इति-हासका सुद्म अवलोकन करनेसे यह बात प्रयान हो जाती है कि राजसिहासमका वास्तवमें अनिवंचनीय वपयोग होता है। भारा प्रवाहके साथ साथ वरावर राष्ट्रका पर अजिनागिमें भामे महत्त जाना और किसी मकारकी उद्दुर्ण्डतायुर्ण राज्य-कान्तिका नहोना राजसिहासनके अस्तित्यका ही परिणाम है। राजनीति ग्राकके गृह सिद्धान्तीका स्वम देखनेवाले संसारसे ग्राँख बन्द कर अहे ही अपने विश्वस्त तकंशासके स्वरचित ग्राँख बन्द कर अहे ही अपने विश्वस्त तकंशासके विद्यार्थि तो मनुष्यस्थमावकी पाताको नहीं भूल सकते।



## दितीय परिच्छेद

#### श्रदार-समानी अधिकार-मर्याहा

महाशय (श्रय बाइकाउन्ट) कानेको जोकि शासनविधानकै निर्मातार्श्वीमेंसे एक हैं, वर्तलाते हैं कि, शासन-निर्माणकी सनद जर तैयार हो गयी तो अमलमें आनेके पहले उसकी एक प्रति इंग्लिस्तान जाकर हमने महाशय हवंई स्पेन्सरको विजलायी: और स्पेन्सरने सनदक्षी कई वातीकी खासकर सम्राट सत्ताके सुरक्षित रखनेके भावकी बहुत प्रशंसाकर कहा, "इस सङ्गठनका उपयोग श्रथवा दुरुपयोग जो कुछ हो, उसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीयसभा के दोनों श्रंगोंके सिर रहेगी। प्रानिनिधिक शासनप्रणालीके प्रवर्त्तनका साहस करनेवाले श्रीर नवीन सहुटनका वेडा पार लगानेकी चिन्ता करनेवाले एक तरुण पूर्वीय राष्ट्रके प्रतिनिधिसे स्पेन्सर महाशयने जय ये शब्द कहे तथ उनका क्या श्रमियाय था, हम नहीं जानते श्रीर न हम यही जानते हैं कि उस महान परिश्वके इन श्रन्तोंसे काने मोने क्या श्रमिप्राय समस्ता। परन्तु यदि कोई शासन-विधानको श्रद्धी तरहसं देखे तो उसे उसकी कार्यसाधनताका पना लगानेमें बहुत ही परेशान होना पड़ेगा ।

हम यह पहले भी कह चुके हैं कि राष्ट्रसमाकी दोनों समार्थीके व्यविकार परावर हैं, परन्तु उनका संगठन भिन्न मिल मनारका है । वैजहाट महाराय कहते हैं कि "दो विपम स्वभाववाली समान्नीको क्रविकार-समानताना हुप्प-रिष्णाम प्रस्यत्त है । मत्येक समा प्रतिपृद्धीय समाके प्रत्येक नहीं चलता है।" यदि एक समा दूसरी समाका विरोध कर बैठे तो व्ययसायनका कार्य ही ज्ञागे चल नहीं सकता। और संगठनमें फोर्ड ऐसा उपाय भी निर्दिष्ट नहीं है कि जिससे

विधानको रोक सकती है, और फिर बिना विधानके काम भी

एक सभा अपना निर्शय दूसरी पर लाद सके। परेंसी अधवामें व्यवसापन कार्यको पुनः ठिकाने ले आनेके लिए एक ही उपाय है और यह यह कि सरकार बोचमें दक्षल दे। जिस

उपाय है श्रीर यह यह कि सरकार बोचमें दखल दे । जिस सरकारपरकिपरिपद्का कोई जोर नहीं।मन्त्रिमण्डल सम्राट्के श्रनियन्त्रित श्रधिकारका उपयोग फर काउल्टसे जैंचे दजेंके सरदार नियुक्त फरके श्रीर सम्राट्के मनोत्रीत निर्वाचन झूरा

सरदार नियुक्त फरक बार समायक मनामात निवासने द्वारा सरदार-सभामें अपना बहुमत कर काम निकाल सकता है। यदि प्रतिनिधि-सभाको यात हुई तो मन्त्रिमण्डल उसे भक्त कर सकता है, जिससे कि पुनर्नियांचनमें ऐसे प्रतिनिधि

कर करता है, जनस्त कि जुनानियान एस जातानिय निर्वाचित हो सके जिनके राजनीतिक विचार पहले मति-निधियोंसे भिन्न हों। परन्तु हर वार इस उपायसे काम नहीं चलता। व्यक्ति यदि पनवारिके निर्वाचनमें ने ही प्रनितिधा

चलता। क्योंकि यदि पुनर्वारके निर्वाचनमें वे ही प्रतिनिधि-निर्वाचित हो जायँ तो मन्त्रियोंको हाथ मलके ही रह जाना पड़ता है। ब्रीर बगर कहीं दोनों स्त्माब्रोंने मिलकर सरकार-

पड़ता है। आर अगर कहा दाना समाआन मामलकर सरकार-का विरोध किया तो का मन्त्री और प्या सम्राट् शासन-विधानके आधारपर कुछ भी नहीं कर सकते। परन्तु इस परिच्छेर्मे शासनविधानकी तारिवक वातोंका

पिचार नहीं करना है बल्कि यह देखना है कि प्रातिनिधिक शासनके २० वर्षोंके इतिहासमें व्यवस्थापक विभागकी एक शासाके नाते सरवार सभाकी क्या अधिकार मर्यादा रही है। पहले ही यह समक्ष जेना अच्छा होगा कि जापानकी

पहल हा यह समझ वना अच्छा होगा कि जापानकी सरदार-समाकी नयी छप्टि की गयी है. इतिक्रानानकी जांडे समाके समान वह पहलेसे चली नहीं मारही है। इसलिए लार्ड-समाके समान इसमें इतनी गड़वड़ नहीं है। इसलिए रचना देखिये तो लार्ड-समासे यह श्रियक सुसहदित और विभिन्नाय है, समाजके मिश्र मिश्र वरोंके मितिनिधियोंका समायेश भी इसमें अच्छा होता है। कुल ३६= समासदीं में से १३० तो ऐसे हैं जो सरदार नहीं हैं और सरदारों मेंसे केवल

🖟 वां ही सरदार सभामें स्थान मिलता है। जिन सरदारोंको श्रंगरेज सरदारों (लार्डों ) के समान, सरदारसभामें वैठनेका श्रधिकार जन्मतः प्राप्त है ऐसे सरदार तीन प्रकारके दोते हैं. राजवंशके (इम्पीरियल) प्रिन्स, प्रिन्स और मारक्विस । इनके श्रतिरिक्त और जितने सरदार है यथा काउएट, बाहकाउएट और चेरन, ये स्काटलँडके सरदारीके समान अपने अपने प्रतिनिधियोंको प्रति सात वर्षके उपरान्त निर्वाचित करते हैं। इन प्रतिनिधियोंकी संख्या सम्राट्के भारतपत्र द्वारा निश्चित रहती है जिसमें प्रत्येक श्रेणीके सर-दारोंके प्रतिनिधि इसी हिसायसे रहें कि सरदारोंकी संख्याके 🕯 से उनकी संख्या श्रधिक न हो जाय। इस समय १७ काउएट, o पाइकाउपट और १०५ चेरन हैं जिनमेंसे ४º सम्राद्के मनोनीत हैं। अन्य सभासद "साधारए" है जिनमें से नर सम्रादके मनोनीत और ४५ सबसे अधिक कर देनेवाली-को प्रतिनिधि हैं। सबसे ऋषिक कर देनेवालोंके अतिनिधियोंका चुनाय याँ

सबसे ऋषिक कर देनेवालोंके प्रतिनिधियोंका घुनाथ यों होता है कि ७५ प्रादमी जो जमींदारों वा व्यवसाय-याणिज्य-पर सबसे ऋषिक कर देते हों, एक एक प्रतिनिधि चुनते हैं। वह निर्वाचन सात सात वर्षपर हुआ करता है। प्रतिनिधि मावः यह धनी जमींदार या ब्यागारी होते हैं। ये लोग केवल श्चपने धनका बदीलत देशके बड़े बड़े मानी पुरुपोंके साथ साथ सरदार-समामें चेठते हैं।

सन्नाद्के मनोगीत समासद ये लोग होते हैं जिन्हें सम्मद् किसी विशेष कारगुजारी या राज्यसेयाके पुरस्कारमें सर-दार-समाका आजीवन समासद बनाते हैं। सम्नाद उन्हें मन्त्रियोंकी सम्मतिसे मनोगीत करते हैं और मन्त्री ही यह सम्मत् क्षते हैं कि कीन समासद होने योग्य है और कीन नहीं। मन्त्री उन्हों लोगोंको चुनते हैं जो कि इस पदके योग्य भी हैं और अपनी बात माननेवाले भी हैं। यह सम्मव नहीं है कि घे किसी ऐसे व्यक्तिको चुनते जिलके विचार कुछ दूसरे ही हों, चाहे यह धम्मविधान कार्यमें कितना ही नियुख पर्यो नहीं। हमारे कहनेका यह अभिपाय नहीं है कि मन्त्री स्थार्थी होते हैं। यह परिभित्ते ही ऐसी है कि उन्हें ऐसे ही आदमीको चुनना पड़ता है जो उनका सहायक हो।

यह कोई शक्ष्यंकी यात नहीं कि सम्राट्के मनोनीत प्रायः दूसरी श्रेणीके सरकारी कर्मन्वारी होते हैं। ये चाहे भूतपूर्य कर्मन्वारी होते हैं। ये चाहे भूतपूर्य कर्मन्वारी होते हैं। ये चाहे भूतपूर्य कर्मन्वारी होते होते स्वाटक स्वाटक विश्विद्यालय क्ष्यं स्वाटक स्वाटक हिम्मत्वार क्षात्र होते हैं—अथवा सरकारके गुमाग्रते (मतिहस्त), हन्हों लोगों-मंसे उक्त प्रकारके समासद जुमे जाते हैं। ये लोग सममन्तार और अनुमवी होते हैं और केपल पूर्वज परम्परा या लक्ष्मी की पहीलत पद पानेवाले समासदों ये अधिक प्रमावशाली और योग्य होते हैं इसमें सन्देह नहीं, परन्तु आख़्रर वे स्वेच्छावारी सरकारके हो कर्मावारी उहरे, हसलिय सरकार में विपरीत हो नहीं सकते।

इनकी संख्या घटती यहती रहती है । १६४० में अर्थात

प्रथम श्रिषेश्वनमें इनकी संख्या ६१ थी और इस समय
१२२ है अर्थात् समस्स सभासदेंकी संख्याका एक वृतीयांग । कानून सिर्फ इतना ही बतलाता है कि सम्राद्के मनोनीत श्रीर सबसे श्रिषक कर देनेवालोंके प्रतिनिधि मिलाकर
इनकी संख्या सरदारवर्गेसे श्रीधक न होनी चाहिए । यही
इसकी सीमा है, इसके अन्दर और शोई संख्या निर्धारित
नहीं की गयी है।

श्रच्या श्रव यह देएँ कि सरदार सभाका सभासद योन नहीं हो सकता। श्रिन्तो प्रमांचार्य, ईसाई पादरी श्रीर किसी धर्मके उपदेशक सभासद नहीं हो सकते। इसलिए इम्सिल्तानयो लार्ड सभाके समान जापानकी सरदार-सभामें कोई धर्मगुरु सरदार नहीं हैं। दुध्धरित्र, दिशलिये, पागल श्रीर अन्ममूर्य भी न प्रतिनिधि सभाक समस्तद हो सकते हैं, न सरदार-सभाके हो

प्रतिनिधि सभाके समासद हो सकते हैं, न सरदार-समाके हो।
समासदों के लिए जो निवम है उनके पालनमें जितनी
कटोरता प्रतिनिधि समा करती है उनके पालनमें जितनी
कटोरता प्रतिनिधि समा करती है उनकी ही परदारसमा मी,
क्योंकि दोनोंका कानून—राष्ट्रीयपरिपट्टी समाश्रोंका कानून—
एक ही है। प्रतिनिधि-सभासदोंके समान हो सरदारसमाके समासद भी समाधिवेशनमें श्रुत्यक्षित नहीं एह
सकते, चाहे किसी श्राधिवेशनके कार्यमें उनका मन लगे
या न लगे। उनकी उपस्थित सभामें श्रतिवास्ये है। राष्ट्रीय
परिपट्टे कानूनकी पर यो चारा है कि, "किसी समावा
कोई समासद श्राथको योग्य कारणींके प्रवित किय
विना किशो समा या समिति गैरताकिर नहीं हो सकता।"
प्रायक्त उसित समामें तो सभासदकी एक समाहसे कमवी
छटी दे सकते हैं, एक सहाहसे श्राधक छटी देनेका श्राधिकार विना सभावी श्रुप्तानिके श्राधका नहीं है। इस

नियमका सम्पक् पालन इसलिए यावश्यक होता है कि समामें कमसे कमे तृतीयांश सभासद उपस्थित रहें, क्योंकि इसके विना सभाके समितिकी गणपूर्ति नहीं होती। सरदार प्रतिनिधि, सम्राट्मनोनीत और मवसं अधिक कर ऐने-वालांके प्रतिनिधि जैमासिक श्रिविशनका २००० येन (लग-भग २०३७ रुपये) चेतन पाते हैं (इतना ही प्रतिनिधि सभाके स भासदोंको भी मिलता है ) और उनपर यह लाजिमी है कि वे सभामें नियमपूर्वक उपस्थित रहें। जिसका पेसा सङ्गठन है और जिसमें पेसे पेसे सभासद् हैं, लोग कहेंगे कि यह सभा संधुक राज्योंकी सिनेट समार्के समान ही, प्रतिनिधि-सभासे मज़बृत होगी। परन्तु गत वास वर्षोंका इतिहास यह नहीं वतलाता कि यह प्रतिनिधि-सभासे मज़बृत है या इसने उससे अधिक अधिकार चलाया है। इसके विपरीत, यह दुवंल ही विशेष है। यह माना कि इसने कभी प्रतिनिधि सभाकी अधीनता नहीं स्वीकार की, परन्तु इसकी नीति साधारणतः अप्रत्यक्त और मौन ही रही है और श्रव भी वैसी ही है। इसने कभी वह उत्साह, उद्योग, चैतन्य श्रीर प्राखवल नहीं दिखलाया जो कि प्रतिनिधि समाने दिख-लाया है। यह ठीक है कि १६४६ वि० में इसने प्रतिनिधि-सभाके प्रतियादकी कोई परवा न करके करादि बढ़ानेका अधिकार धारण कर लिया और सहुठनकी ४५ वी धाराका सम्राट्से अभिप्राय प्रकट कराकर अपना अधिकार प्रमाणित भी करो लिया: और उसी प्रकार १६५० में इसने इतोके मन्त्र-म एडलको जैसातङ्ग किया था यैसा प्रतिनिधि समाने भी आजतक किसी मन्त्रिमएडलको तङ्ग नहीं किया है। परन्त पहले उदाहरखमें सरदार-सभा प्रतिनिधि-समाका धोर विरोध इस कारण कर रही थी कि प्रतिनिधिन्सभाको सरदार-समाके उस पूर्वभात अधिकारसे इन्कार था जो कि सहुठकते उसे दिया था अपना यों कहिये कि सहुठकके निर्मात । अने ने देना चाहा था। दूसरें में यह बात थी कि इतोने "मन्ति मण्डताकी साधीनना। का सिद्धान सहें दिया था इसिल्य सरदार समा बजरू अक एम करते हतोके मन्त्रिमण्डलको तह पर रही थी परन्तु इस सक्तद्ध और परंशानीका अनमें परिणाम क्या हुआ सिजाय इसके कि बिल पास होनेमें विलाय हुआ।

इन दो पिशेर श्रासरोंको श्राहकर श्रीर किसी श्रवसर पर प्रतिनिधित्समास या मित्र मण्डलसे सरदार समाक्षे दक्कर नहीं हुं। जनत मित्र मण्डल परिपट्ट श्रे श्रयांत् प्रित निधि समाके श्रधोन नहीं हे तयतक सरदार समाज उससे मगड़कर सिवाय परेगानोंके श्रीर हुन्न पा नहीं सकती, क्योंकि उसके प्रमागगालो समासदोंमें ऐसे हो चुट्ट निक्तों को राज नर्मचारियों हे हो श्रिष्टिक समानगीन हैं। यह प्रति निधित्समास भी उसी महराके प्रशरप नहीं क्यांक सकती क्योंकि मन्त्री स्वयं प्रतिनिधित्समा कोई मारी प्रसास सास सह देती है यि प्रतिनिधित्समा कोई सारी प्रसाप प्रास कर देती है यि सरकार सो उससे सहस्तर है तो सरदार समाक्षेत्र स्वयं हमति देनी इसी उद्यों है।

हस समय वो सरदार समा सरकारके हो वजानीन मातुम होती है। प्रतिनिधि समासे जो प्रताव पान हो हर मार्तहें उसमें यह समा प्राय हुच न कुछ देसा समीधन परनी हो है कि जिससे सरकारने सुनीता हो, या उस मसाव-पर विचार करनेमें निलब करनी है या उसे नामजुर ही कर देती है। रससे यह व समकता चाहिए कि सरदार-समा सरकारकी आहाका पासन ही किया करती है और स्वयं कोर काम नहीं करती। यहाँ इस उसकी सामान्य कार्यनीति रेस रहे हैं, न कि विशेष श्रवसरीपर किये गये उन विशेष कार्योको जिनमें सरदार-समा यहुषा मन्ति-मरदलसे फिल कुल श्रतार ही है। तथापि उसके बहुसंस्थक समासद ऐसे हैं जिनके विचार सरकारी कर्मचारियों के विचारों से प्रियक्त मिलते हैं और यही कारण है कि सरहार-समाणी सरकारसे सहानुस्ति रक्षकर उसकी सहायता करनी हो। यहती है। प्रतिनिध-समाने सरहार-समाण चैनान्य कर है। यह

मिलते हैं और पही कारण है कि सरदार-समाको सरकारसे प्रतिनिधि-समासे सरदार-सभामें चैतन्य कम है। यह वात इसी वातसे प्रकट है कि सरदार-सभाका कार्य बहुत श्रल्प समयमें हो जाता है। उसका नित्य श्रधियेशन एक घएटेसे श्रधिक नहीं होता और प्रतिनिधि-सभाका अधिवेशन कमसे कम तीन चार घएटे होता है। इन दोनों सभाग्रीकी परिस्थिति परस्पर कितनी भिन्न है इसका चर्णन एक समा-चारपत्रने यो किया है, "दोनी सभाग्रीके दृश्य परस्पर कितने भिन्न हैं ! कहाँ प्रतिनिधि-सभाकी दाँताकिटकिट, कोलाहल थीर उन्हेजनापूर्ण चाद-धिवाद श्रीर फर्हा सरदार-समाकी शान्त, सम्मान्त और सुप्रवत् वकुताएँ। यदि कोई एक समा-से योचकी दीवारको लॉककर दूसरीमें प्रवेश करे तो उसे चलन्तकी वहार और शिशिएकी पतमड़ या दिन और रात का भेद दिखाई देगा। सरदार-सभामें तो ऐसा मालम होता है कि मानो वक्ताको यात जल्दी समाग्र करनेकी चिन्ता लगी हुई हो और सुननेवाले भी इस फिकमें हैं कि किसी त्तरह यह व्याख्यान श्रीघ्र समाप्त हो।" व्यवस्थापक-सभाका नो थाइ-विचाद ही प्राण है। याद-विवाद जितना ही कम

होगा उतना ही उसका प्रभाव कम होगा श्रीर श्रधिकारका उपयोग भी उसी हिसायसे कम होगा।

सरदार समाम नोई सुसङ्गडित राजनीतिक दल नहीं है इसस भी उसकी दुर्वलता और अक्रमार्यता प्रकट होती है। समामें दल तो कई एक है, यथा, केद्विउक्वाई, मोतु श्रोनवाई, दीयोक्यार्र, चित्रापाक्यार्र फुस्रोक्यार्र इत्यादि, परन्तु वे राज नीतिकदल नहीं है—राजनीतिक पारणसे यह दलविभाग नहा हुआ है वरिक मामानिक मानमर्यादा, पदयी या प्रतिष्ठा के कारणसे हैं। तत्वत सरदार सभावो कितना ही यडा क्षथिकार क्यों न हो, यह उसका उपयोग तथतक नहीं कर सकती जातक कि वह प्रतिनिधि-समाना अनुकरण कर द्यपनं सब समासदोंमेंस चुने हुए लोगोंगी एक सामान्य समिति नहीं बना लेती । सुसङ्गित राजनीतिक दलौंके लाभालाभके सम्बन्धमें बहुत युद्ध कहना है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि मुसङ्गठित राजनीतिय इलॉर्ड बिना कोई विविध विचारयुक्त शौर निशाल प्रातिनिधिक सस्या केवल बहुमतसे हो फिसी कार्य विशेषके लिए सम्मिलित उद्योग करनेमें समर्थ नहीं हो सकती।

करना समय नेता सं राज्य मान स्वाचित्र क्षान प्रतिनिधि समाहे समामदाँ योग्यता अथवा प्रभावमं वम नहीं होत, पर समाहे समामदाँ योग्यता अथवा प्रभावमं वम नहीं होत, पर समष्टि रूपसे सरदार समावने योग्यता और कार्यहरावता कम हो है इसे वोदे अस्तीवार न करेगा। मरदार समाका कोर्स समानद लीजिए, उसवी पदवी सरवार द्रावामं असको प्रतिशा और उसको प्रनानताका परदा उसपरसे हरा दीचिए और प्रस्तो प्रनानताका परदा उसपरसे हरा दीचिए और प्रस्तो प्रमान के विसी समासदसे उसको मिला देनिए और प्रतिनिधि-समाके विसी समासदसे उसको

## सरदार-सभाकी अधिकार-मधीदा र=३

सदके सामने विलक्षत ही दव जायगा, वह उससे यहा

श्रादमी भले ही हो पर एक व्यवसायके नाते लोग उसे विशेष महत्त्व नहीं देते । "डेली-टेलीग्राफ" पत्रका वाशिहटनस संवाददाता लिखता है, "संयुक्तराज्योंमं सिनेटर बड़ा आदमी समभा जाता है, कांब्रेसका समासद कुछ नहीं।" यह एक श्राश्चर्यकी वात मालम होती है क्योंकि कांग्रेसका समासद तो सर्वसाधारण द्वारा प्रत्यन्न रूपसे निर्वाचित होता है और सिनेटका निर्वाचन प्रत्यन रूपसे नहीं होता। पर जब सिनेट-का श्रसाधारण श्रधिकार श्रीर प्रभाव हम देखते हैं तब इसमें कोई शाध्य नहीं प्रतीन होता । विनेटमें वर्माएट और आंक्रामा जैसे छोटे छोटे राज्य भी न्यूयार्क या पेन्सिलवा-नियाके बड़े राज्योंके साथ हो समान ही सम्मान और अधि-कारके भागी होते हैं। परन्तु कांग्रेसमें सब छोटे छोटे राज्य मिलकर भी न्यूयॉर्क या पेन्सिलवानियाकी बराबरी नहीं कर सकते। साउ सत्तर वर्ष पहले 'राज्याधिकार' का प्रश्न उठा था और सिनेटमें ही उसका निर्णय हक्षा था और आज भी सिनेट ही राष्ट्रीय व्यवस्थापनका फेन्ट्र है। इसलिए प्रत्येक राज्यके (संयुक्त राज्यान्तर्गत) श्रधिधासियोंका हिताहित जितना उस राज्यके सिनेटरींपर निर्भर है उतना कांग्रेसवालाँ पर नहीं। जापानमें सरदार-समा केवल सार्वजनिक निर्वा-चनसे ही बरी नहीं है विका व्यवस्थापन कार्यमें वह शायद ही कभी लोगांका पच लेती हो। इसलिए लोग उस समाका समाचार जाननेके लिए उत्सुक नहीं रहते। एक बार हमने किसीको यह कहते सुना था कि "श्रंगरेज

लार्ड समाके दील वल होनेका एक कारण यह भी है कि उसमें अज़रूर दलके कोई प्रतिनिधि नहीं हैं।" इस चमत्कार अनक

श्रभित्रायमें कुछ सत्यांश भी है। जिस प्रतिनिधिको लोगोंने चुना है और जिसने लोगोंका हित करनेमें अपनी शक्ति खर्च करनेका प्रतिहा की है वह उचित या अनुचित किसी न विसी प्रकारसे उद्योग अवश्य ही वरता रहता है, और लोग भी उसके कार्योपर दृष्टि लगाये रहते हैं क्योंकि उसके लिए अपनी इच्छा देशपर प्रकट करनेका तो एकमात्र यही लाधन है। लाई सभाने सभासदका किस्सा दूसरा है। वह किसीका प्रतिनिधि नहीं है, श्रपनी बुद्धिके अनुसार राष्ट्रके लिए कुछ करना चाहिए इसी भावसे यह जो बुछ करे उतना ही यहुत है। लाइसन्स विस या शिकासम्बन्धी विधान जेसे प्रस्तावी का विरोध करते हुए इनके चैतन्यका सञ्चार हो भी जाय तो लोगींकी श्रमुकूलता उन्हें तयतक नहीं बाप्त हो सकती जवतक कि उनके विरोध करनेका कोई सत्य कारण न हो। तालपर्य यह कि प्रातिनिधिक व्यवस्थापक समाकी शक्ति उसके पृष्ठ पोपक लोगोंके सस्या बलपर निर्मर करती है। सरदार समा में सर्वसाधारणकी श्रोरका कोई प्रतिनिधि नहीं है। श्रसपव यह समा यहुत हह या वहुत सामर्थ्यान नहीं हो सकती !

यह एक प्रकारसे देशका जीभाग्य ही है कि सरदार समा थहुत रह नहीं है। तस्वत प्रतिनिधि सभा के समान श्रधिकार इसको भी प्राप्त हैं और इसकी परिस्थिति भी वर्डे सुमीते की है। यदि यह बहुत रढ़ हो जाय तो यह प्रतिनिधि समाका बल तोड सकती है या ऐसा सहुर्य उपस्थित कर सकती है कि सगढन शासन ही स्थापित हो जाय। स्पेन्सर महोदय ने

कानेकोसे एव परिवदुको दोनों सभाग्रॉकी जिम्मेदारी की बात कही थी तब शायदें उन्हें भी यही शाशद्वा हुई थी।

परन्तु पक बातमें सरनार सभाका सिर ऊँचा है, वह यह

### सरदार-सभाकी अधिकार-मर्यादा ,र=ध

के, झमोन जगह यगैरहमें उनका कोई स्वार्य नहीं है, उनमें कोई धार्मिक मराड़े नहीं हैं और स्थानीय अथवा पर्स्वपत-जन्य कलह भी कुछ नहीं हैं।

इंग्लिस्तानमं जय कभी जमीन और जमीनके लगान या करका प्रश्न उपस्वित होता है तो लाई सभा वैधैन हो जाती है, यद्यपि अर्थ सम्बन्धी विलोंमें परिवर्तन करनेका उसे कोई स्विकार नहीं है। श्रास्ट्रिया और प्रश्चियक सरदार-मण्डलींसे यही दश्य है। और इन सब महान पुरुगीकी सभाकोंने प्रभंस्त्रमध्य कि है। सेयुक्त राज्यकी समाकोंने प्रभंस्त्रमध्य कि है। सेयुक्त राज्यकी सिनेट-समामें और सिद्धारलैंडकी स्टेड-कैन्सिसलमं स्थानीय अथवा पद्मोन् जीन विचाद यहुत तीन होते हैं। एरन्तु सीमायवाद वातानकी सरदारसभा इन सब मुसीवर्तीस सिनोइर है।

सरदार-समामें, सबसे श्रीफ कर देनेवाले वड़े बड़े कमोदारों में भविनिधि हैं पर जैला कि हम पहले कह खुके हैं, सभामें हनका कुछ भी प्रभाव नहीं है। समामें, वस ये ही कमीदार हैं, और नहीं। हमारे पुराने सरदार जोकि पड़के तालुकेदार ये उनके तो अब कोई जयदाद नहीं है। उन्होंने करनी सब रियासत पुनः स्थापनाके समय समूदको दे दी। सन्दार्भ हालेखाने अपिक हैं।

यह भी पक विरोपता है कि जापानके पुराने सरदार लोग बहुत घनी नहीं हैं और व्यवसाय-वाणिज्यकी ओर भी उनका बहुत ही कम प्यान है। जो नवीन सरदार वनाये गये हैं उनमें कुछ बहुत घनाकुर हैं और उनके बड़े बड़े कारोबार हैं। परन्तु समामें श्रमी उनका भी दुंख प्रभाव नहीं है। इस प्रकार समा अभी सदमीपुत्रोंके प्राधान्यके गडबहसे बची हुई है।

यूरोपियमाँको यह देखकर कुछ श्राक्षय्ये जरूर होता कि हमारे यहाँ जापानमं सरदार-समामं न तो कोई धार्मिक भगडे हैं श्रीर न स्यानिक प्रमापर हो विशेष कलह होता है। जापानके राजकाजमें, न्या सरदार-समामें श्रीर न्या प्रतिनिधि समामं, पदाभिमान शायद ही कभी प्रषट होता हो। उसी प्रकारसे जापानके राजकाजसे 'धर्म दिलकुल ही हटा दिया याद है। आपानियों से सजातित्व, समान श्राचार विचार श्रीर राष्ट्र श्रीरशाल सेशनाने जापानको इन सब श्रापत्तियों से बचाया है।

परम्तु यह नहीं है कि सरदार सभा कुसंस्कार और दुरा अहसे विलक्ष्म ही बची हो। सरदारोंका व शासनोंका अपने वडस्पनका भाव, इस समय जापानके झन्त राजकाजका सबसे बडा दोप है और सरदार सभामें यही भाव प्रधान है।

जापानके शासनमें श्रिपिकारीयों—शासकवर्गका प्राधान्ये ही सुरय श्रद्ध है। राजकमैचारियों शासमयंदित श्रिपिकार है, उन्होंसे सिप, उनके सड़यों हो राउद्येक्ष सिप, उनके सड़यों होर रिद्धतेदारों के लिए ही राउपके सब शासन्द हैं इस प्रचार- वे सर्वसाधारणों वास नहीं करते हैं, विक्र उनसे पूषक् रहते हैं। वे देशको सेवा नहीं करते, विरूप उसपर हुकूमत करते हैं। वास्तवमं श्रव भी कई ऐसे राजकर्मचारी मिलते हैं को माना इसी वासको जमाये हुए हैं कि, "क्षोग सरकारक मेरोसे रहें, पर सरकार प्रधा करती है तो जानने न पार्षे।" मेरोसे रहें, पर सरकार प्रधा करती है तो जानने न पार्षे।" बहुतसे जापानी राजकर्मचारी 'पद्मस्थादा' की घडी लन्सी वार्त करते हुए देखाई देते हैं। वे युक्तिसे नहीं पहिक "पद-

मर्य्यादा" से देशका शासन करना चाहते हैं। अभी थोड़े दिनकी वात है कि सरकार समस्त राजकर्मचारियोंको यूनि-फार्ममें रखनेका विचार कर रही थी, गर्योक्ति पेसा करनेसे एद-मर्यादा"की रच्चा होगी। अधिकारएवकी मर्योद। औं एक गुण है यह हम मानते हैं, और राजकर्मचारीमें उसका होना भी आवश्यक है। परनु 'पदमर्योदाके शासन' का अर्थ तो यही है कि लोग सिंफ तायेदारी किया करें। इससे लोगोंको स्वातास्त्रातिका पढ़ना वक जाता है और राजकर्मचारियों की पदा स्वीत लोगोंको स्वातास्त्रातिका पढ़ना वक जाता है और राजकर्मचारियों की एक नयी जाति ही पैदा हो जाती है जिसका होना प्रतिनिधक शासनमणालीके सर्वया प्रतिकृत है।

इस समय जापानमें शासक्यमेंका ऐसा प्राथान्य श्रीर श्रिपकार हो गया है कि यहुतसे राजनीतिक निराशावादो हमारी गातिनिधिक संसाशोंका भविष्य सोचकर उद्दास हो जाते हैं श्रीर कहते हैं कि जापानमें सहकारमक शासनश्वाकी न चल सकेगी। सरदार सभा इस दुरयकाको घटानेक पदले श्रीर वहाती है। समाके श्रीयक समासद श्रथीत् नवीन सरदार श्रीर समाटके मनोनीत समासद श्रीक समेटक

सरदार आर समृद्ध मनानति समाधद जाकि सर्चया अतन्य सरकारको ही बदीलत सरदार-समाम स्थान पाते हैं, स्मावतः ही उस सरकारसे सहाजुम्ति रखते और जाने या वेजाने प्रतिनिधि-समाकी शक्ति बटाने तथा शासकवर्णको हद फरोनें बहुत वड़ी मदद फरते हैं। इस प्रकार सङ्गठना-स्मक शासनको प्रगतिके मार्गमें सरदार-सभा बड़ी भारी रकायर है।

किसी पार्लमेएटकी द्वितीय समा या सरदार-समाका यहाँ उपयोग होता है कि निम्न समाके श्राकसिक मस्तावोंके पास होनेमें विलय्य करें या उनमें संशोधन या संस्कार करें। जापानकी राजनैतिक प्रगति

जाय। सरकार जो प्रतिनिधि-सभासे विलक्क आजाद है, वह खर्य ही यदि "बहुमतका क्रत्याचार" हो तो उसे रोकनेमें समर्थ है। इस समयकी शासनवणालीमें जो कुछ श्रापित है यह प्रतिनिधि-सभाके यहुमतकी, श्राक्रमणुकारिता नहीं, यल्कि मन्त्रियोंकी पूर्ण स्वेच्छाचारिता असाधारण सत्ता अधवा यो कहिये कि, शासकवर्गकी बुराइयाँ ही हैं। इसका इलाज सर-बार-सभा कदापि नहीं कर सकती। जयतक मन्त्रिमण्डल प्रतिनिधि-सभाके प्रधीन नहीं होता, तबतक सरदार सभाकी बास्तविक उपयोगिताकी कदर नहीं हो सकती।

परन्तु सरदार-सभा इस मसरफ़को भी नहीं है। यह सही

है कि कभी कभी वह इन कामों को करती है, परन्तु इस समय े तो इस वातकी कोई आशहा हो नहीं है कि प्रतिनिधि-सभाके

बदमतकी श्रधीरता या उप्रतास शासनचन्नकी गति ही बदल

## वृतीय परिच्छेद

मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल

हमारे शासनविधानकी सनदका वचन है कि सम्राट राष्ट्रीय परिपद्की सम्मतिसे ब्यवस्थापनके अधिकारका उपयोग करते हैं। श्रंगरेजी सङ्गठनका विधिवद्ध वचनयह है कि प्रत्येक विधि पा लंगेएटकी सम्मति श्रीर सीकृतिसे इंग्लिस्तानके राजा द्वारा निर्मित होती है। परन्तु इन दोनों विधिवचनोंमें वास्त-विक स्थितिका निदर्शन नहीं होता । महाशय सिडनी लो लिखते हैं, "कामन्स सभामें बहुमतकी सम्मति श्रीर श्रह्पमत-की श्रसम्मतिसे मन्त्रिमग्डलद्वारा नये कानून बनाये जाते हैं। राजाको इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, शौर लार्ड सभा को जो कुछ करनेका अधिकार है यह यहुत ही अल्प है-महत्त्वके अवसरों पर उसका बहुत ही कम उपयोग होता है। वह अधि-कार प्रस्तावित कानूनके बननेमें विसम्य कर सकने मात्रका है। विरुद्ध दल हर तरहसे विरोध करना रहता है परन्त इससे अधिक कुछ कर नहीं सकता, और गैरसरकारी पक्के नेता कान्तके कार्यक्रममें (सिद्धान्तमें नहीं) कुछ परिचर्तन करा लेनेके श्रतिरिक्त और कोई बात करनेमें श्रसमर्थ होते हैं।" इंग्लिस्तानके समान जापानमें भी मन्त्रिमएडल ही चास्त-विक शासन और व्यवस्थापनका मुख्य स्वधार है। परन्तु इन दो देशोंका, मन्त्रिमएडल और व्यवस्थापन समाझांका परस्पर सम्बन्ध अवश्य ही भिन्न भिन्न है।

इंग्लिस्तानमें साधारण निर्धाचनमें यहुसंख्यक निर्वाचकीं की प्रत्यक रच्छाके अनुसार जिस वलका यहुमत कामन्स समामें जावानकी राजनैतिक प्रगति

होता है उसी दलका मन्त्रिमण्डल यनता है। अतः मन्त्रि-मग्रहल भी पार्लमेंटके यहमतसे अपनी नीतिको कार्यान्यित करनेमें समर्थ होता है। निर्याचनके समय निर्याचकांकी यह प्रतिशा प्रकट हो जाती है कि ये सरकारके प्रस्तावीकी पाट (मव) देंगे। पर जापानमें प्रतिनिधि-सभाके राजनीतिक दलाँ-

से मन्त्रिमगुडलका निर्माण नहीं होता। इसलिए यह कोई नहीं थह सकता कि मन्त्रिमएडलकी नीतिको प्रतिनिधि-सभा-में बहुमत प्राप्त होया—हो भो सकता है स्त्रोर नहीं भी।

तथापि जवतक राष्ट्रीय परिषद् वर्त्तमान है तत्रतक सरकारके लिए यह आवश्यक है-इर होतनमें आवश्यक है -िक प्रति-निधि-समामें उसे यहुमत प्राप्त हो क्योंकि उसके बिना उसका काम ही नहीं चल सवता।

• अब यह प्रश्न उठता है कि, इस षहुमतको प्राप्त करनेके लिए मन्धिमण्डल प्या उपाय करती है? क्या सदैव प्रति-

निधि-सभाके समासदीको खुरा करनेसे यह बहमत मिल जाता है ? यदि नहीं तो फैसे चीर किस उपापसे ? प्या कोई जबरदस्ती की जाती है या दवाच डाला जाना है, या श्राप्रहसे काम लिया जाता है अथवा कोई अनुचित कार्यवाही होती है ? किसी भी सुसङ्गाउन राज्यके राजनीतिक दली और

मन्त्रिमण्डलके परस्पर-सम्यन्यका ठीक ठोक वर्णन करना वडा ही घटिन काम है। विशेष करके जापानके सम्बन्धमें. जहाँ कि सङ्गढनातमक शासन श्रमी बाल्यायस्था में है। देसी अवस्थामें इस समय मन्त्रिमगृहल और राजनीविक व्लीवा

परस्पर-सम्बन्ध क्या है सी वतलानेके लिए पहले यह पत-लाना होगा कि यह सम्बन्ध पहले पया था, फिट, वर्समान

२६०

सम्बन्ध क्या है तो ठीक ठीक छात हो जायगा । इसलिए इस

विषयको इस पेतिहासिक दृष्टिसे देख लें अथीत् जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाके २० वर्षके इतिहासका सिंहावलोक्तन करके कालामुकमसे देखें कि मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दलीका परस्पर-सम्बन्ध क्या रहा है।

### पेतिहासिक घटनाक्रम

जापानकी प्रातिनिधिक संस्थाओं के इन २० वर्षों के इतिहासमें मुख्यतः राजनीतिक दलों के साथ मिन्त्रमण्डलके भगड़ेका ही वर्णन है। मिन्त्रमण्डल इसिल्ट भगड़ता रहा कि शासनाधिकार अपनी ही मुद्दीमें रहे और राजनीतिक दल इसिल्ट कि उस अधिकारको डीन लें। परन्तु यह लड़ाई राष्ट्रीय परिपद्की स्थापनासे अर्थात् सं-१६५७ से ही नहीं आरम्म हुई है। इसकी जड़ तो प्रातिनिधिक शासन-प्रणालीके आन्दोलनके आरम्भमें ही दिखाई देती है।

यह हम पहले ही कह चुके हैं कि सात्सुमा, चोशिज, तोसा और हिज़न, इन चार पश्चिमी दामिकों के प्रधान उपनायकोंने अपने मालिकों को सहकारितासे पुत्र: स्थापनाक कार्यमें अप्रभाग लिया था और यही कारण है कि नवीन शासनव्यवस्थामें सब महे पर्वोपर इन्हों चार दामिकों के लोग आ गये। परन्तु सं० १६३० में कोरिया-प्रकरणके कारण कोन्तिलमें जो पूट पढ़ गयी उससे सात्सुमा और चोशिज याजी की हाथमें मब सत्ता आ गयी, और इसीके साथ वार्ण कीन्तिल छोड़कर बाहर आये हुए लोगोंने सङ्गठनान्दोन्तन आरम्भ कर दिया जो सत्रह पर्य बाद राष्ट्रीय परियहके कपमें परिशत हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय परियहके कपमें परिशत हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय परियहके स्थापना-के पूर्य १७ वर्ष इन दो दलीं में बराबर लड़ांद होती रही, जो

सरकारी कार्योसे पृषक् हुए थे से अधिकार पानेके लिए कगड़ रहे थे और जो अधिकारी थे से अधिकारकी रहा करनेके लिए लड़ रहे थे। पूर्वोक्त पुरुषीन राजनीतिक दल कायम किये और सरकारको उराने हती, अन्य अधिकारियोंने अधिकार कर लिया और शासनकार्य अपने हाथमें कर लिया।

जब सहुरनात्मक शासन प्रवर्तित हो चुका तय तो यह
भगड़ा श्रीर भी वढ़ गया। श्रवतक तो श्रविकारिवर्गके नेताश्रोकां कोई रोकनेवाला न था श्रीर वे, हर तरहसे राजनीतिक
दलांशे दवा देनेकी चेए। परना वार्य हाथका केल सममते
ये, यदि दलांने यहुत उपद्रव किया तो ये श्रविकारिक स्वायात्मक
स्वायात्मक श्रविकार-यल श्रीर कहोर कानुनकी सहायतास
इन हलांको तोड हेते श्रीर कहे निर्मेल कर हेते थे। परन्तु
राष्ट्रीय परिपद् की स्थायना हो जानेसे राजनीतिक दलवालोको कमसे कम समाधिवेशनमें योलनेकी स्थतन्त्रता आत हो
यायी श्रीर सरकारकी नोति श्रीर कार्योको तीव श्रालोचना
करने श्रीर उनमें दखल देनेका उन्हें श्रव्हा श्रवसर प्राप्त
हुशा।तय श्रविकारी विचा नेतिस श्रीर कार्योक्ता करते हैं।
इस सुपका ध्रमाय, पडमपहचकी सुत्रीय जांजेके श्रासनकालमें जिस "क्षेयाल" स्वमका प्रवर्णन दिया है उसके श्रीरकालमें जिस "क्षेयाल" क्ष्म सुपका प्रवर्णन दिया है उसके श्रीर-

द्वितंत्र चाल् 'तसे साध्यतंत्रल्ये Clifford, Asbby, Bucklogbam, Arlington और Landerdale रस प्यायतः पर यत्निमयतः बता था (१०६०) प्रायेक मन्त्रीके नामका प्रथमावर तेत्रर सम सटलका नाम Cabal वा लेका स्था मात्रा । यह मन्त्रिमयत्वस वहा हो कुवाकी वा और प्रातित तसी नैपान राष्ट्र कुवतिस्वीको क्षीतिमाके प्रयोग हो ब्युट्स होगा है।

प्रायसे मिलता जुलता है। एडमएडयर्कने इस कैवालके सिद्धान्त-सूत्रका अभिमाय लिखा है कि, "राजनीतिक सम्बन्ध पत्रभेदमुलक होते हैं, इसलिए इनको तोड़ही जालना चाहिए राज्यव्यवस्था केवल उस स्पक्तिगत योग्यतासे हुआ करती है जो कैवालको वृद्धिमें जैंचे और जो सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रत्येक सार्यकर्ताओं के स्वयंक्त सार्यकर्ताओं के स्वयंक्त सार्यकर्ताओं के स्वयंक्त स्व

रस सुक्ती शिक्षा देनेके उद्देश्यसे अध्यक्ष मन्त्री कुरोहाने भान्तीय शासकोंको परिषद् निमन्त्रित की और सासकोंको ताकीद की कि वे किसी राजनीतिक दलसे कोई सम्मण्य न रखें। उसी वर्षके दिसम्बद सासमें जब कुरोहाके वाद यामा-गाता भयान मन्त्री हुए तह किर प्रान्तीय शासकोंको ताकीद की गयो कि, "शासनका श्रीधकार सम्राट्का शतन्य श्रीक कार है, जो उसका उपयोग करने पर तैनात हाँ उन्हें राज-नीतिक दलोंसे श्रलग रहना होगा, उनसे किसी प्रकारका सम्याय न रक्षना होगा श्रीर विराहुल निष्यत होकर श्रीका कर्त्वय पालन करना होगा।"

परन्तु जिन राजनीतिब्रॉने सङ्गठनात्मक ग्रासन प्रवर्तित करनेता श्रमुरोघ किया या और जिन्होंने उसके लिए लगा-तार समझ यय पर्यान्त नाना प्रकारके हुःच और अत्याचार सहन किये थे, उन्हें अप आगा हुई कि सारमुमा और चोधिक-वालोका गुट तोड़ कर उन्हें अधिकारसे च्युत कर दंगे। ये अधिकारियोंका वैसा तिरस्कार करने ये जैमा कि अधिकारी राजनीनिक दलांका किया करते थे। परिषद्के कई आर्रिमक अधियेगन सरकारको घटोर आसोचना करने और उसे परे-

आजन्यण सरकारका कठार आलाचना करन आर उस पर ग्रान करनेमें बीते हैं, और इस ग्रवसर पर सरकार मी इन राजनीटिक दलाँके साथ भेदनीतिसे ही काम तिया करनी थी। परिषद्का पहला निर्वाचन संयद् १९४७ में (तारीप १

जुलाई १८६० को) हुआ था। सरकारने अपनी निष्यत्ता ताक-लुलाई १८६० को) हुआ था। सरकारने अपनी निष्यत्ता ताक-पर रल दो और सार्वजनिक समासमितिका कानून जारी दिना, स्सिल्प कि जितने राजनीतिक दल हैं उनका और उनकी शानाओंका परस्पर सम्बन्ध हो न रह जायगा तो त्रियांचनके लिए ये कोई आशाजनक प्रयत्न भी न कर सकरें। राज-नीतिक दलाँका उद्योग तो इस प्रकार सरकारने रोक दिया और सरकारके पश्में जो लोग ये उन्हें यह उम्मेदवार होनेके लिए जन्मादिन करने लगी। विकद्धपत्तको इन सब मुसी-

यतीका सामना करना पड़ा पर ग्रन्तमें जीत उसीकी हुई। सर-

कारके पत्तवालोंको १३० खान मिले और विरुद्ध पद्मको १७०। यह एक बड़े मार्केकी बात है कि जो लोग सरकारके विरुद्ध थे उनके पत्तका नाम 'मिन्तो' अर्थात् लोकपदा पड़ गया था, श्रीर जो सरकारके पन्नमें थे उन्हें 'रितो' या राज पन्न कहा जाता था। लोकपचमें लगभग १३० सङ्गठनपचीय उदारमत-वादी और ४० प्रागतिक थे, और राज पत्तमें लगभग ७० प्राचीनताप्रिय, ३५ कट्टर प्राचीनताप्रिय श्रीर २५ सच्छुन्दता-वादी थे। इसलिए परिपद के पहले ही अधिवेशनमें, जो कि संवत १६४८ में (-५ नवस्वर १=६० को)हुन्ना था,विरुद्ध पत्तसे सरकारको अपनी अल्प संख्याके साथ ही सामना करना पड़ा। जिस सभाके अधिकांश सभासद सरकारके विरोधी थे उस सभाका नियन्त्रण करना वास्तवमें सरकारके लिए यहा ही पठिन फाम था। सरकारफी नीतिको लन्य करके म्थ पर मथ, बालोचना पर बालोचना और बाक्रमणपर श्राक्रमण किये जाने लगे। और राजनीतिक दलौंके दमन करनेमें कारगर होनेवाले मानहानि, शान्तिरत्ता, सार्यजनिक सभासमिति आदिके कानुनसे सरकारका कुछ भी काम न निकरा सका। यही नहीं, बल्कि प्रतिनिधि-समाने शान्ति-रत्ता कानृनको उठा देने और सभासमितिवाले कानृनका संशोधन करनेके लिए एक एक विल भी पास किया। इन दोनों विलोको सरदार-सभाने नामंजूर किया। पर यहीं भगदा समाप्त नहीं हुआ। सरकारको अब अपना सब आपव्यय एक ऐसी सभा-के सामने स्वीकृतिके लिए पेश करना था जोकि सरकारके यलको ही तोड़ देने पर तुली हुई थी।

आयध्ययको जाँच करनेवाली प्रतिनिधिसमाको कमेटी-ने पहले ही = कराड़ ३३ लाख २० हजारके सरकारी खर्चके चिट्ठेमेंसे == लाख =o हजार घटा दिया और यह संशोधित वजट समाके पास भेजा। तब समस्त समाकी कमेटीने सरकारकी धमकियोंकी कोई परवाह न करके यह संशोधित धजट स्वीकृत कर लिया। तब तो सरकार श्रीर प्रतिनिधि सभाके यीच घोर विवाद श्रारम्भ हुआ। राजप्रके समास होने विलको आगे न बदनेके लिए खूब उद्योग किया, श्रीर साथ साथ सरकारने न केवल समा भङ्ग करनेकी धमकी दी, बल्कि फहते हैं कि उसने वालपोलकी क्टनीतिका

श्रवलम्बन कियाः । श्रन्तको सरकारने 🚅 लाख 🕬 हजारके यदले ६३ लाख ७० हजार प्रेन श्रानुमानिक ब्ययके वजटमेंसे घटाना मंजूर कर लिया, तब मेल हुआ और प्रथम श्रधिवेशन शान्तिपूर्वक समाप्त हुआ । हमारे एक मित्र इस अधिवेशनके समय प्रति-निधि समाके समासद थे। उन्होंने सरकारके मेल पर राजी होनेका यह कारल वतलाया कि श्रधिकारियर्ग तथा समाके कई सभासदोंको यह भयथा कि यदि पहली हो बार सभा भक्त हो गई तो विदेशी समालोचक हमें खूव आड़े हाथीं लेंगे∱। इस भयने कहाँ तक परिपद्का प्रधम श्रधियेशन

बालपोल — पूरा नाम सर रावर्ट बालपोल । ये सबद्ध १७७८ से १७६६ तक क्रथांत् २१ वर्षे इन्लिस्तानके अवान मन्त्री रहे। इनके क्रायन्ययप्रकृषको इतिहासमे, कडी स्पाति है। इनकी वैदेशिक नाति भी प्रशसनीय था। परन्तु पाने बेटने ऋषना बहुमत करानेके लिय ये समासदींको रिश्वत दिया करते थे। यहां बड़ा भारी ऐर या।

<sup>🕇</sup> वारकाउवट वरने हो जोकि इस समय सरदार समाकै समासद थे, लिखने 🕏 "जापानमें संगठनात्मक शासन प्रवर्तित होनेके समय वर्ष यूरोवियनोने कापानकी इस कार्यवाहीका यह कहवर छश्रहास किया था कि सगठनारमक शासन प्रयानी वशियाई राष्ट्रमें नहीं चन सकती, यह तो उत्तरीय यूरोपके शान्त मस्तिष्टवानों हीवा

# मन्त्रिमण्डल श्रीर राजनीतिक दल २६७

शास्तिपूर्वक समाप्त करनेमें मदद की है इस पर हम केवल करूपना ही कर सकते हैं। परन्तु जापानके राजकाजका अध्ययन करते हुए हम इस बातको कदापि मूल गहीं कर कि हमारे राष्ट्रीय जीवनमें जब जब कोई विपत्ति आ पड़ती कि तमारे राष्ट्रीय जीवनमें जब जब कोई विपत्ति आ पड़ती कि तम राजकाजमें राष्ट्रीय गौरवका भाव ही प्रधान होता है।

परन्तु वजदमें व्यवका इतना घटाया जाना शासनकार्य्य चलानेवालीपर तो वज्रपात ही था। यामागाता मन्त्रिमण्डल-को परिपदुके प्रयास अधिवेशन कालमें वड़ी ही विकत उउानी पड़ी। यहाँ तक कियोही परिपदुका कार्यकाल समाप्त हुआ स्वीहों परिपदुका कार्यकाल समाप्त हुआ स्वीहों परिपदुका कार्यकाल समाप्त हुआ स्वीहों यानाकाताने, और उनके बाद काउग्रट मान्सुकाताने भी पहत्यान कर दिया।

परिपद्का दूसरा अधिवेशन संवत् १६४८ में (ता० २१ नव-म्बर १८६९ को) आरम्भ हुआ। इस बार भी इसे कावूम रखना आसान नहीं था । लाकपक्षके सभासद नवीन सरकारका विरोध करनेपर पहलेसे अधिक तुले हुए थे।यह नवी सरकार गामागाता मन्त्रिमएडलके समान मिलनसार नहीं थी। लोक-पद्मने भी सरकारकी अभिलापाओं और धमस्पियकों को ते परवान करके सरकारके, विलय विल उसने नामंजूर कर दिये और पजटमें पहले वर्षसे भी अधिक सर्च धटाकर उसे दिये और पजटमें पहले वर्षसे भी अधिक सर्च धटाकर उसे

बाम है। भीर तो भीर, दिखती बुरोपियन राष्ट्र भी संगठनात्मक गासन नहीं जना सके। वह यह कैते सम्मव है कि जिस कामी स्थिपके दिखतों गष्ट्र भी हार गये को यह पीरावर्ष राष्ट्र कर सके। यह महाचार हुमा कि गढ़ि प्रथम हो कपितेग्रान में युरियर मुझ हो गई तो विदेशी टीकाकार 50 वरहमें खबर लेंगे। इसलिद मरसार मीर परिवर्ड में में कर लिया गया। "

प्रतिनिधि सभामें पास करा लिया। पर इस बार समा भद्र हो गयी।

इन दो अधिवेशनोंसे यह वात अकट हो गई कि केवल सरकारी हुकुम या धमनीसे प्रतिनिधि समा न मानेगी। इस लिए मात्मुकाताके मन्त्रिमएडलने नधीन परिषद्भें राज पद्मका बहुमत पराना चाहा । इस उद्देश्यको सामने रखकर

स०१६४= फारगुन मासमें जो निर्याचन हुआ उसमें उसने उचितामुचित या न्यायान्यायका कोई स्थाल न करके निर्<mark>या</mark> चनमें शपना पद्म प्रमल करनेका पूरा उद्योग क्रिया।राष्ट्रमन्त्री वाइकाउएट शिनागावाने चुपचाप प्रान्तीय शासकीसे लोक पक्षको हरानेके लिए निर्वाचनमें दसल देनेकी स्चना दे दी.

श्रीर राज पचनो जितानेके लिए पुलिस और कडोर कानूनरा उपयोग सरकार वेशेकटोक करने लगी । इसका यह परिणाम हुआ कि देश भरमें विद्रोदकी आग भड़क उठी। निर्याचनके दिनोंमें २४ जाने गई और ३८८ मनुष्य घायल

हुए, एक इसी वात से उस विद्रोहकी करपना कर लीजिये। सरकार इसपर भी लोक्पक्षको हरा न सकी। सरकार परसे लोगोंका विश्वास भी बहुत हुछ उठ गया। राष्ट्रमन्त्री

श्रीर इपि वाणिज्यके मन्त्रीने पदस्याम किया । तथावि शर्भा मान्युकाताका मन्त्रिमएडल बना रहा ।

स॰ १६४६ के ज्येष्ट मासमें जब नवीन श्रधिवेशन हुआ तो प्रतिनिधि-समाने चाहा वि निर्वाचन वार्यमें हस्तरोप करने

शहुमन्त्री शिनागावाकी को । व द्वावमे वा य द्वोकर सन्त्रियल छोड़ना पढ़ाँ था वयंकि निर्वाचनमें दराच देनेक कमने ये ही ती अमल अवस्थि से। कृष व शिषक मन्त्रीके परवायका वारण यह था कि मासुकाता मन्त्रिमण्यतकी इस नीर्विक ने पड़तेने ही निरीपी थे।

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल २६६

पाले मित्रमएडलकी मलामत करनेके अभिषायसे सम्राह्के पास एक आवेदनपत्र भेजा जाय। परन्तु ३ मतीकी कमीसे यह प्रस्तास सीछत न हो सका, न्योंकि कहे समासदीं जी पर प्रस्तास सीछत न हो सका, न्योंकि कहे समासदीं जी पर पर पर प्राव्य हेना जीक न होगा। तब आवेदनपत्रके खानमें १११ मतीके विरुद्ध १५४ मतीसे मित्रमएडलकी मलामतका प्रस्ताव पास किया गया। पर इससे कुछ लाम न हुआ। मात्सुकाताका दिमाग अभी ऊँचा ही था अतप्य उन्होंने कहा कि समाको प्रस्ताव राज्यके मित्रमीको डरा नहीं सफते।

लोकमत इतना विरुद्ध होनेपर भी मन्त्रियोंकी नीतिमें कुछ फरक नहीं हुआ, इसका कारल हुँढ़नेके लिप यहुत हुर जाना न होगा। अधिवेशनका समय बहुत थोड़ा होता था, 'इतो'ने पड़ी सावधानोसे उसका समय ४० दिन नियत कर रखा था। आलोच्य अधिवेशनमें यजद भी पेश नहीं हुआ (राष्ट्रीय परिपर्में वजट हो प्रायः तूफानका कारण होता है), केवल अर्थसम्बन्धी विशेष विल पेश हुआ था । सभा भङ्ग हो जानेपर सरकारने श्रपनी यह इच्छा प्रकट की कि गत वर्षके बजटसे ही इस वर्ष काम चलाया जायगा । सरकारके श्रीर जितने प्रस्ताय थे उनके पास होने न होनेसे कोई स्नृति नहीं थी। सभासे जो प्रस्ताव पास हुए थे और जो सरकारको मंजूर नहीं थे उन्हें सरदार सभाने नामंजूर कर दिया। अर्थ-सम्बन्धी विशेष विलयर प्रतिनिधि-समाने सरकारको तङ्क करना चाहा पर सरकारने सरदार-समाफी मददसे श्रापसमें सममौना कर लिया । यह भी यहाँ सरण रखनेकी वात है कि इस समय प्रतिनिधि-सभाके कई सभासदीने मन्त्रियोगर वेईमानीका इल्जाम लगाया था ।

### ३०० जापानकी राजनैतिक प्रगति

मारसुकाता मन्त्रिमग्डल, शासकवर्गका विरोध करनेवाले राजनीतिक दलोंसे खूब लड़ा, पर निर्वाचनके कार्मी दृष्ण देनेके कारण उसपरसे लोगोंका विश्वास हट गया और परि-पद्का श्रिधेयेगन समाप्त होनेके दो ही सहीने वाद उसे पर-त्याग करना पडा।

च्य काउपूर (यादको भिन्स) इतोने नया मन्त्रिमएडल निम्मीण किया । इस मन्त्रिमएडलसे और नियांवतवाले भामलेसे कोई सम्बन्ध नहीं था । इतो पूर्व मन्त्रिमएडलके अधिकार-हुत्वयोगसे भी परिचित थे और उन्होंने लोगोंको अधिकार-हुत्वयोगसे भी परिचित थे और उन्होंने लोगोंको जान्त करने हैं लिए उन भान्तीय शासकोंको उन्होंने भी कर दिया किन्होंने कि निर्वाचन-इस्त्तेष-प्रकरण्में प्रधानतः भाग लिया था । परन्तु जो दल अधिकारियगेंसे हो असन्तुए थे थे मात्सुकाता मन्त्रिमएडलके जितने विरोधी थे उतने हो रेतो मन्त्रिमएडलके भी विरोधी हुए । उनका प्रधान उद्गेश्य हो अधिकारियगंको स्ता उद्यो देता और मन्त्रियोंको अपने अधिकारियगंको स्ता उद्यो देता और मन्त्रियोंको अपने क्यांने करना अथवा सर्व शासन करनेका अधिकार मात

ह मार्गशीर्य संवत् १६४६ (२५ नवस्तर १८६२) को परि-पड्का चौथा अधिवेशन आरम्भ हुआ। यजटके वादिवेगावर्में सरकार और प्रतिनिधि-समा या लोकपत्तके परस्पर विरोध-की हद हो गयी। सरकारने = करोड़ ३३ लाल ५६ हज़ार येन ख़र्चका अन्दाज़ किया था। प्रतिनिधि-समाने उसमेंसे ६० लाल १= हज़ार येन घटा दिया और अन्य कर्ष कोशोधन करके विल पास कर दिया। समाने सुक्यतः शासन तया नी-सेना सम्यन्धी ख़र्च ही घटाया था। अपनी समामें बिल पास करके प्रतिनिध समाने सहदनकी ६३वीं घाराके अनुसार, सरदार-सभामें भोजनके पूर्व उसे स्वीष्टातिके लिए सरकारके पास मेता। परन्तु सरकारने विलक्षा एक भी संशोधन स्वीकृत किया न खूर्चको कमी ही मंजूर की। मितिकिया समाने मन्त्रिमण्डलको स्वीकृति पानेका तीन चार प्रयत्न किया परन्तु कोर्र फल न हुन्ना। अन्तर्में, उसने सामाट्रके पास आवेदनपत्र मेजना निक्ष्य किया; सभामें प्रस्ताव उपस्थित हुन्नाऔर १०३ के विरुद्ध १=१ मुर्तोसे प्रस्ताव पास किया गया।

तय समाद्का स्वनापत्र निकला जिसमें सम्राट्ने कहा था कि शासनसम्प्री व्ययके सम्यन्धमें मन्त्रियों को आदेश दिया जायगा कि ये हर उपायसे शासनस्यवस्थाका सुधार करें, नीसेना-सम्प्रन्थी व्ययकी मुद्धिक लिए यह उपाय किया जायगा कि छः पर्यतक स्वयं समाद अपने सुर्वों से प्रतिवर्ष वे लाख येन दिया करेंगे, तथा समस्त मुख्की व फ़्रीजी अफ़्स्सों के दनाने के लिए वे इपाय क्या जायगा कि जड़ी जहाज़ों के वनाने के लिए वे छः वर्षतक अपने वेतनका दसवाँ हिस्सा मितमास इक व्ययमें दिया करें। अन्तमं समाद्वे यह आशा प्रकट की कि सहदनासक शासनस्थाली को सुफ़्त करने के लिए प्रतिनिधिसमा और मन्त्रिया पक होकर मेरी सहायता करें।

तुरन्त ही प्रतिनिधि-संभा श्रीर मन्त्रिमएडलके कार्यकी दिया पदल गयी श्रीर दोनों आपसमें मेल करनेका उद्योग करने लो। सरकारने समाके व्ययसम्बन्धी संशोधनको कुल परिवर्तन साथ सीकार कर लिया श्रीर शासनका पूर्व पुषार करनेका मी वादा किया। प्रतिनिध्निमाने सरकारकी श्रीर शासनका पूर्व स्थार करनेका मी वादा किया। प्रतिनिध्निमाने सरकारकी शर्ते। इस प्रकार यह पाद्विवाद समास हुआ।

प्रतिनिधि-सभासे श्रीर सरकारसे मेल तो हुआ पर यह सब जानते ये कि यह मेल दिकाऊ नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध केयल व्ययंत्रम्यन्धी विलसे ही था, और यह मेल मी मन्त्रियाँ मेल सहानुभूति होनेसे नहीं बिट्टि सम्राद्धी वात रखनेके लिए किया गया था। ब्रतः इसके धादके अधियेयनमें फिर विरोध होना ब्रनियार्थ था। इसलिए इतोकी यह इच्छा यी कि किसी प्रकारसे प्रतिनिधिन्समामें अपना बहुमत हो जाय।

इतोने समासे जो धादा किया था उसे उन्होंने पूरा किया श्रीर प्रतिनिध्समाजे समासदों को प्रशु रखने के लिए उन्होंने द हज़ार र सी उर अफसरों को कामपरसे हटाकर १३ लाख येनडी वचत की। इसी योज उदारसतवादी द लको अपनी श्रीर मिलाने अपनी मिलाने का पहा था, परनु इस प्रयक्त कोई फल नहीं हुआ। शास्तम सुभार तो हुआ इसमें सन्देह नहीं परनु अतिनिधि-समाके महत्वाकां ही पुष्प इससे सन्दुष्ट नहीं थे, अधिकारियमं की श्रुताके कारण हो वो वे विरोध करते थे। उदारसतवादी दलको मिलानेका जो प्रयक्त सरकारने किया उससे केयत प्रामित दहवाले ही उसे उसके सरकारने किया उससे केयत प्रामित दहवाले ही उससे विद्य हो द विरोध करते थे। उदारसतवादी दलको मिलानेका जो प्रयक्त सरकारने किया उससे केयत प्रामित दहवाले ही उससे विद्य हो द विरोध कार्यक्र स्थानियमं अस्वार स्थाने स्थान सरकारने किया उससे किया स्थाने कहरी स्थान स्थाने स्थाने

स्सी समय प्रतिनिधि-समाके समापति और उद्दारमान-धादी दलके नेता द्वीपोठीक पर यह सन्देद किया जाने लगा श्वेत पक्सचेद याने दुएडीयाले मामलेमें कुछू ज्यापारियाँ-से मिलकर रन्होंने गढ़कड़ किया है। रस मामलेमें कृषि और ज्यवसायके मन्त्री गोतो तथा एक उपमन्त्री सावतीक भी

भागानमें प्रवेक मन्त्रोके मात्रहत एक उपमन्त्री मी होता है जिमका काम दिनस्तातके सरकट-देकेटिटिका ना होता है।

## मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३०३

स्तितित थे । १ मार्गशीयं सं ० १८५० में जब परिपद्का पाँचवाँ अधिवेशन आरम्भ हुआ तो समाने सबसे पहले होग्रीपर अभियोग चलाया और उसे समासे निकाल वाहर किया। इसोके साथ कृषि और ध्यवसायके मन्त्री तथा उपन्मित्री हुराचरण्यर सरकारको असंनाके हेतु सभादके पान प्रकाश अस्तिना के स्ति भाग स्वादको स्वाद अस्ति मन्त्र किया शा कि अपना कर्त्वय पालन करनेम कोई यात उटा न राजते हुए भी भितिभिक्ता पालन करनेम कोई यात उटा न राजते हुए भी भितिभिक्ता पालन करनेम कोई यात उटा न राजते हुए भी भितिभिक्ता पालन करनेम कोई यात उटा न राजते हुए भी भितिभिक्ता है स्वात्ति के कारण सम्बद्ध स्वादको स्वात्ति स्वात्ति हुए भी भितिभिक्ता है। स्वात्ति के स्वात्ति मुक्ते हुटकारा निले, यहाँ मेरी इच्छा है। अन्तर्म रात्तेन एव प्रमा कहा है स्वाद स्वीतिभिक्ता स्वाद सेने, वैसा हो किया जाया। इसी योच प्रतिनिधिक्ता आवादों। देसा हो किया जाया। इसी योच प्रतिनिधिक्ता आवादों। वसा हो किया के लिए स्पणित किया प्रधा था।

फलतः हपीप सं० १६५० में, प्रतिनिधि-समाके त्रावेदनपत्र-के उत्तरमें सम्राद्का स्वनापत्र निकला। इसमें लिखा था कि, "मन्त्रियोंको नियुक्त करना वा पदच्युत करना कैयल सम्राटको इच्छापर हो निर्मर हे, इसमें किसी प्रकारका हस त्तेष कोई नहीं कर सकता।" तथापि गोतो श्रीर सायतोको परत्याग करना ही पडा।

फिर भी मन्त्रिमण्डल पर बार होते ही रहे। सरकारको परेशान करना ही प्रतिनिधि समाने समासदीका प्रधान लहव था। सन्धि सशोधनके प्रश्नपर उन्होंने फिर लड़ना आरम्म किया, और यह प्रश्न सेसार देहा था प्रतिनिधि समाके हाथमें पटकर खूव तेल वनकर शक्त का काम देने लगा। पहुत वाद्विपादके परवान् सन्धि सशोधनकी आवस्यमता लत लानेके लिए सरकारके पास एक निवेदनपन मेजना निश्चित हुआ। इसके साथ पी श्रो करणनीवाले अभियोगमें जापान सरकारके वकीलके हारा सम्राद्वेन नामका दुरुपयोग होनेपर सम्राद्वेन संवामी भी एक आवेदनपन प्रेपित करना निश्चित हुआ। अन्तमी परिणाम यह हुआ कि सन १६५० के पौप मासम्

स॰ १६५१ के फारगुन महोनेमें साधारण निर्याचन हुन्ना। उस समय सरकारने प्रत्यक्त कपसे तो पुछ दखल नहीं दिया, पर मेस को श्रीर सार्वजीनक समासमितिको बानूनका वल लगा कर उसने लोगोंको जिसको यहत ही हु स्व दिया। कुछ स्थानों-को छोड सर्वेत्र निर्याचनका कार्य शान्तिके साथ पूरा हुन्नाश। स्व बारके निर्याचनको भी लोकपस्टीको जीत रही।

निर्शेषन मन्तर्था सदम सयदूर दिवार तो चिनोप्रें हुआ था जिसमें रै सनुष्य मरा भीर ११७ पयन दुर । देश भरमें सब मिनन्कर १५३ ब्राइमी भावन दुर थे ;

### मन्त्रिमण्डल श्रीर राजनीतिक दल ३०५

इसके पहले चारों अधियेशनों में लोकपक्का नेतृत्व उदारमत-वादी दलकी थोर रहा, परन्तु श्रव इस पाँचवें अधियेशनमें, सरकारसे उसकी वातचीत श्रक होनेके कारण, उसका महत्व श्रीर नेतृत्व जाता रहा। बदारमतवादी दलपर यह कह्व नहीं लगा या जोकि 'त्यरकारएक्' पर था पर तो भी प्रतिनिधि-समानें उतका जोर यहत कुछ घट गया—चहले जो यह सुख्य दल समसा जाता था सो बह बात श्रव न रही। पाग-तिक दलवाले श्रीर वे लोग जो श्रवतक सरकारका ही पल किया करते थे, मिला गये श्रीर रीष्णा या पड्दलसमवाय ! स्थापित करके सिका-संशोधनके श्राव्दोलनसे सरकारको परे-शान करने लगे। इस कृदर विशेष हुआ मिन्नमण्डलको १५ दिनको भीतर समा भङ्ग फर देना पड़ा।

श्रव यह देखना है कि इस मामलेंमें श्रसल वात क्या थी। इतो श्रव भी सव राजनीतिक दलौंसे तटस्य भाव रखनेकी योपपा किये जाते थे श्रीर "समात श्रादर य समात करवाण" के सप्तिक तत्वका पाठ भी किये जाते थे, परन्तु मालुम होता है कि चीपे श्रपिवेशानमें उन्हें जो श्रनुभव भाग हुआ उससे उन्होंने यह श्रव्यश्ची तरह सम्म लिया कि मितिपिसमाके एक न एक भ्यानदलको श्रपनी श्रीर मिलाना ही होगा। इसलिए उन्होंने उदारात्रवादो दलपर बहुत द्याव हालनेका प्रयत्न किया कि यह किया कि यह सरकारके पत्तमें हो जाय। उदारात्रवादी दल ही जा वा उदारात्रवादी दल हमें हो जाय। उदारात्रवादी दल ही उस समय प्रतिनिधिस्तमामें सवसे यहा था श्रीर उसके नेता होशीतोक एक यह ही विलक्षल

<sup>ै</sup> मनामें रूप समय यः रूप प्रधान से और स्टाउंडा यह एक गुट कायम तुमा, इसोला इसे रोग्स या 'पहुदल सम्बाद' कहा गरा है।

राजनीतिक थे। उदारमतवादियाने भी देखा कि मन्त्रिमण्डली-का बराबर विरोध करते रहनेसे सिवाय इसके कि निर्याचन-के अभ्यायुग्य सर्वसे हमारा हाथ तह हो, और कुछ न होगा। इसलिए उन्होंने मन्त्रिमएडलसे समभीता करनेका अवसर हाथसे जाने देना उचित नहीं समस्ता। इससे प्रागतिक दल-वालोंको वडा क्रोध आया और जो लोग सरकारके अवतक सम्रे साथी या कट्टर एक्पाती थे ये भी चिद्र गये। अपतक ना उदारमतबादी और प्रागतिक इन दोनोने मिलकर समा-को अपने कावूमें रखा था यद्यपि इनका यह संयुक्त कार्य इनको किसी निर्धारित नीतिका फल नहीं बढ़िक काकनासीय सयोग था। हृद्य दोनांके साफ नहीं थे-बही पुरानी स्पर्धा श्रय भी मीजुद थी। इसलिए जब प्रागतिकोंने देखा कि उदारमतवादी सरकारके बार वन रहे हैं तो उन्हें बड़ी वेचैनी हुई। इतीने सप्तमें कभी यह न सीचा कि उदारमतवादियोकी कुछ दिलानेसे सरकार-पक्षके लांग उलटे सरकारपर ही उलट पहेंगे। और यही हुआ भी, श्लोकी इस नीतिपर प्रापतिकौं-से भी श्रधिक सरकार पत्तवालांको क्रोध हुआ। पहले ती रन्होंने लोकपत्तको सगडाल और कान्तिकारी फहकर उसका बारम्बार विरोध किया था और उन्हें प्रत्यक्त उश्च पहका नहीं तो उचपदस्य राजकर्म्मचारियोंकी सहसोहवतका मधुर रत आस्वादन करनेको मिल खुका था; और यह कोई खिपी हुई पात न थी कि उदारमतवादियोंके भी बीचमें आ कानेसे उनके उस ग्रानन्दमें याधा पहतां । इसलिए उन्होंने प्राग-तिकास मिलकर सरकार और उदारमतवादी दलका विरोध करनेके लिए एक गुट बना लिया।

इस तरह छुठे अधिवेशनमें जो संयत् १६४१ में (१२ मर्र

### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल २०७

१=६४ के दिन ) आरम्म हुआ प्रागितिक इल और ंदूतपूर्व सरकारी एक होनों पक हो गये और उदारमतवाहीहल पर्य सरकारसे एक होनों पक हो गये और उदारमतवाहीहल पर्य सरकारसे लड़ने लगे । "सन्य संशोधनके सम्मन्यमें विदेशियों से इट दयद्वारण तथा "उत्तरदायी मनिमणडलकी स्थापनाण हन हो श्राळांसे उन्हें सरकारपर चार करना था। यह अधिवेशन भी पाँचवें अधिवेशनकी ठीक ठीक नकल थी। सरकारकी वैदेशिक नीतिका लगातार विरोध करनेके वाद उन्होंने सम्राद्को अभियोगात्मक आवेदनपन देना स्थिर कियाक। अतः संवत् १६४१ में (२ जून सन् १८६४ को) समा मह हो गयी।

तब सरकारकी मनमानी घरजानीपर यहा खलवली मनी। समस्त राजनीतिक दल: यिशेष करके ये जो कि सरकार विकास मानी। समस्त राजनीतिक दल: यिशेष करके ये जो कि सरकार के उत्तर तो मनमपदला को स्थापनाकी लिए कमर करकर आन्होलन करने लगे। परन्तु इतनेदीमें चीनसे युद्धकी घोपणा हो गई जिससे राजनीतिक दलांके सब उद्योग शान्त हो गये। येदेशिक सङ्कटके आपड़नेपर सरकारसे गृहुत और विरोध तथा आपसके ईप्योदेण सब मुला दिये गये। यस्तुतः १५ मार्गगीत चंचत् १६५१ (दिसमधर १८६४) को जो निर्वाचन हुआ उसका काम पूर्वके से निर्वाच

<sup>•</sup> इस भादेदन प्रवर्ध निल्ला गया था कि योन्वनयदलके कार्योक्ष सिदाबनोकन स्त्रोत वरण कराज है कि योन्वयोने न्हरंता तथा विदेशको कार्यनोतित बढ़े मार्टी मार्टी मन्तर किर्त है, भीर महादादे पुरत हुन्य हुन्य किर्मा महात्र कर्म कर्म पातन करनेकी पिनाते उनके ताथ मिनकर काम करनेके लिए तैयार है, परसु उनकी पर एका नहीं और स्वयं समाने कामने हुने साथ पहारी है और लागदे। सन्त्रियदावरार विद्याल नहीं होगा ।

चकांकी तुलनामें यड़ी ही शान्ति श्रीर गम्भीरताके साथ सम्पन्न इका।

पेसा हो सातवाँ श्रधियेशन भी विना किसी विरोधकेयीत गया। यह श्रधियेशन सं० १४५१ में हीरोशिमा नगरमें हुआ जहाँ कि युवले कारण सम्रादको छाशनी पड़ी थी। युव स्वयके लिए अर्थ सम्बन्धी विशेष विलये १५ करोड़ येनका अनुमान किया गया था। एक सामासन्ते भी इसका विरोध नहीं किया और सर्वसामानिसे यह विल पास हुआ।

शाउर्वे श्रिधियानमें सं ० १६५१ से ( २२ दिसम्बर १ न्हिंश सं १ संवत् १६५२ तक (२० मार्च १ न्हिंग तक) राजवीतिक दल सरकार के साथ वैसेही पेग्र आये तेसे कि सातवें श्रीधिवान शाये थे। अन्तकरणसे उनकी यह इच्छा यी कि सरकार के स्त समय हैरान न करना चाहिए और शायसमें किसी प्रकारक वैसनस्य अकट न होने देना चाहिए, च्योकि ऐसा करनेते वे जानते ये कि नाष्ट्रभा यक होण हो जायगा। इसलिए उन्होंने यज्ञाट का विरोध करना उधित नहीं सममा और बजटमें यदापि निराम आप उन्होंने लेगाम भी परिष्म के न करने उस विसकी खीकार कर लिया।

अभ्यापक सास्ट्रस्तेन कहते हैं, "जब देशगर वाहरसं कोर्द बड़ा भारी सद्भट श्राता है तब देशकी मीतरी उन्नति ग्रीमताके साथ नहीं ही सकती।" इस प्रकार जापान-साम्राज्यपर वाहर-सं जो भारी सद्भट श्रा पड़ा था उससे प्रातिनिधक ग्रासनके सुधारका कान्य बहुत कुछ कक गया। वो अधिवेशनों में अधिकारियों और राजनीतिक वृत्तींका परस्पर विवाद बिल-कुल ही बन्द पर दिया गया था।

### मन्त्रिमण्डल घौर राजनीतिक दल ३०६

पर मुद्ध जब समाप्त हो गया तब फिर आपसकी लड़ाई ग्रुक्त हुई। सरकारको मुद्धोपरान्त नीति, चीनको लिझाओ मुक्तद्वोप कला घापस दे देगा, और कोरिया राजधानी सियोलचा हत्याकारह, इन यातोंको लेकर राजनीतिक दला-ने सरकारपर आक्रमण फरना आरम्म किया। संवत् १६५२में ता० २१ दिसम्बर १=६५ को) नवाँ अधिवेशन आरम्म हुआ और अधिवेशनके आरम्मों ही सम्राट्क पास अभियोगात्मक आधेदनपम मेजनेका प्रस्ताय उपिश्वत किया गया।

परन्तु इससे कुछ ही पहले इनोके मन्त्रिमण्डलने "अधि-कारियमंके स्वेरतन्त्र" की नीति छोड़ दी यो और खुलमखुला उदारमतवादि दे से मेलकर लिया था। उस समय मिलिधि-समाम उदारमतवादियांकी संख्या १०= थी। इनके अतिरिक्त राष्ट्रके भृतव्य मन्त्री यिनागावा तथा उनके राष्ट्रीय दुलके ३४ अनुवायी जो पहले भी सरकार-पसके थे परन्तु पाँचयें और छंटे अधिवेशनमें सरकारले विरुद्ध हो गये थे, अब फिर सरकार-पससे आ मिले। इनके अतिरिक्त सरकारके २६ कट्टर साथ देनेवाले और थे जिनका दल 'झालिस सरकार-पस्' कहा जाता था। इन तीन इलोंके निकानेसे मिलिधि-सभाम इनका मताधिक्य हो गया और सरकार-विरोधी लोक-पसके हजार सर परकनेपर भी ये सभाको अपने कावूमें रख सकते थे। सोकपत्तकों ओरसे सम्राट्के पास अमियोगामक आवेदनपत्र भेजनेका जो मस्ताय उपस्थत किया गया था

<sup>•</sup> हिनयों भीए जापानिसींडी घरिकार प्रतिद्रिष्टिताड़े बाएख स सहरू सर् १८६४ ई० को पानी बिनड़ो इत्या हुई। इसी घटनाके पानने सं० १६६६ के महै मासमें इम्-जापानका एक इक्साएनमा हुआ था।

उसे इन लोमोंने अस्वीकार कर दिया और सरकारके अर्थ-सम्बन्धी विलों को जिनमें ६ करोड़ २० लाख येनका खर्च और बढ़ा दिया गया था, अधिक मत देकर पास करा लिया।

इस प्रकार उदारमतवादियोंको मिलाकर इतोके मन्त्रिः मण्डलने परिपद्के एक बड़े कठिन श्रधिवेशनसे अपना वेड़ा पार किया। जर्य नोमुराके त्यागणत्रसे खराष्ट्रके मन्त्रीका पद खाली हो गया तब उदारमतपादियोंने श्रपने नेता इतागाकी-को उस पदपर प्रतिष्ठित करानेके लिए सरकारपर द्वाय डाला क्योंकि उदारमतवादियोंने सरकारकी मदद की थी। स॰ १६५३ में (ता॰ १४ श्रवेल १=६६ई० को) इतागाकीने मन्त्रि-मएडलमें प्रवेश किया। परन्तु अब भी मन्त्रिमएडलको विशेष दल बनानेपर श्रधिकारिवर्ग राझी नहीं था। उन्होंने इतागाकी-को मन्त्रीपद देनेसे पहले उनसे कहा कि वे उदारमतवादी

दलसं अपना सम्यन्ध त्याग दें, श्रीर तब यह घोषित किया कि इतागाकी सन्त्री बनाये गये श्रीर कहा गया कि यह पद उन्हें इसलिए नहीं दिया गया है कि वे उदारमतवादी इलके नेता है यहिक यक राजनीतिसके नाते उन्होंने यहुत काम किया है। मीर उनकी आयु भी अब अधिक हो गयी हैं।

रतागाकीकी नियुक्ति राष्ट्रीय दलवालीको यहुत सुरी लगी क्योंकि नये अधिवेशनमें उन्होंने सरकारकी यड़ी समाई-से सहायता की थी। मन्त्रिमएडलको भी परराष्ट्रसचिय तथा अर्थमन्त्रीके पदपर काम करनेवाले पुरुप जल्दी मिलते नहीं थे। अवतक काउएट मुत्सु परराष्ट्रसचिव थे, परन्तु उन्होंने अवस्थताके कारण पर्त्याम किया था। परराष्ट्र नीःतको समभ कर ठीक ठीक कार्य करनेवाले पुरुष प्रागतिक दलके नेता काउएट ब्रोकुमा ही दिखाई देते थे, और बर्थमन्त्री पदके लिए काउएट मात्सुकाताके अतिरिक्त और कोई नहीं या। परन्तु इतागाकी काउएट ओकुमाको परराष्ट्रसचिय बनानेका विरोध कर रहेथे, और मात्सुकाताको विना उनके मन्त्रिमएड लर्मे आना ही स्वीकार न या। तय लाचार होकर इतोके मन्त्रिमएड लने इस्तीका देदिया।

सं० १६५३ में (ता० १= सितस्यर १=६६ को) नया मिन्नमएडल सद्भिटित हुआ और मास्मुगाता उसके प्रधान मन्यो
हुए । इस मिन्मिएडलका नाम हुआ, मास्मुकाताओ कुमामिन्नमएडल । ओकुमाके पररापुसचिव होनेसे प्रागतिक दल सर्वधा मिन्नमएडलके अनुकृत हो गया। कई छोटे छोटे दल इस प्रागतिक दलमें मिल गये थे जिससे इसकी संस्था यहुत यह गयी थी और सं० १६५३ से (ता० २२ दिसम्बर १=६६ से लेकर सा० २७ मार्च १=६०) सं० १६५४ तक जो इसमाँ अधि-धेयन हुआ उसमें इसने उदारमतवादियोंका विरोध चलने न दिया।

परन्तु मान्सुकाता और ओकुमार्क राजनीविक सिद्धान्तों-में प्रक्वाक्यता नहीं थी। कुछ ही वर्ष पहले मान्सुकाताने अध्यद्भ मन्त्रीके नाते राजकर्मवारियोंको निर्वाचनके काममें टाँग अज़ानेको इता जुत दी यो और समस्त राजनीविक दलोंने का उच्छेद करना चाहा था। उन्हें राजनीविक दलोंने या दलमूलक मन्त्रि मण्डसके विचारसे कुछ भी सहानुसूति नहीं थी, अधिकारियर्गकी सत्ता ही इन्हें माती थी और स्वयं भी स्वेच्ह्याचारी अधिकारी थे। परन्तु ओकुमा तो उस प्रागतिक दलके नेता थे जो "उचरदायो मन्त्रिमण्डल" स्वापित करने-को कह रहा था। यह कहा जाता है कि, जब मान्सुकाता-भोकुमा-मन्त्रिमण्डल बनने लगा था तब सोकुमाने यह सीच-

जापानकी राजनैतिक प्रगति 715

कर मन्त्रिपद स्वीकार किया था कि मन्त्रिमएडल राष्ट्रीय परिषद्के मतसे कार्य करेगा, शासन तथा शर्यव्यवस्था सुधारी जायगी और सर्वसाधारणके श्रधिकारीका श्रधिक श्राद्र होगा तथा उनकी झमिलापात्रोंपर विशेष ध्यान दिया जायगा। पर श्रीर जितने मन्त्री थे सबमात्सुकाताके ही साँचेमें ढले हुए थे। इसलिए फ्रोहमाने देखा कि यहाँ अपने सिद्धान्तोंकी फदर नहीं हो सकती इसलिए संघत् १६५४ में (ता॰ ६ नबस्यर १८६७ को) उन्होंने इस्तीका दे दिया। इसके साध ही प्रागतिक दलकी अनुकूलताका भी खन्त हो गया।

चोकुमाके पद त्याग करनेपर मारखुकाता मन्त्रिमण्डलने धनका लोभ देकर उदारमतयादियोंको अपनी झोर मिलाना चाहा, और बहुतसे इस लोममें या भी गये। परन्तु फिर (१५ दिसम्बरको) उदारमतवादियोंकी जो साधारण समा हुई उसमें यही निश्चय किया गया कि मात्मुकता-मन्त्रिमग्डलका

पत्त न लिया जायगा। त्रय प्रागतिक श्रीर उदार, दोनों दल मन्त्रिमएडलके विरुद्ध हो गये। इतने यहे विरोधका सामना करके प्रति-निधि सभा पर विजय पाना श्रसम्मव था। परिषद्का ११वाँ

अधिवेशन स० १६५४ में (ता० २१ दिसम्बर १=६७ को) ब्रारम्म हुआ। ग्रीर चीथेही दिन मन्त्रिमग्डलपर ग्रविश्वासका भस्ताय उपस्थित किया गया, दो तृतीयांश सभासदीने उसका समर्थन किया श्रीर यह पास हो गया। व्यवस्थापतासम्बन्धी श्रीर कोई काम न होने पाया श्रीर समा मह कर दी गयी। उसी दिन मात्सुकाताने श्रीर उनके सभी अधीनस्य

मन्त्रियोंने भी इस्तोफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा नहीं दिया केवल परराष्ट्रसंबिध निशीने। इन इस्तीफ़ॉका दिया जाना भी एक

### मन्त्रिमण्डल श्रौर राजनीतिक दल २१३

यड़ी विचित्र यात मालूम होतो है। आज़िए, फिल कारण्ये मारमुकाता-मन्त्रिमण्डलने इस्तीफ़ा दिया? यदि दूसरा साधा-रण निर्याचन होनेसे एक्ते ही मन्त्रिमण्डलको एक्ते प्राचित्र व्याचन कराम प्रवृद्ध या नो प्रतिनिधि-समाको उसने नाहक वर्षो मक्त वर्र दिया? मनिमण्डल हो प्रप्ता फाम होड़ देता, प्रतिनिधि-समाको भक्त फरनेसे क्या मतलय था? यदि प्रतिनिधि-समाको भक्त फरनेसे क्या मतलय था? यदि प्रतिनिधि-समाका तात । तद प्राचा पाए है कि मारमुकाता-मन्त्रिमण्डलने इस क्योच मार्गका अञ्चलप्त हो किया? का इससे प्रदस्ताम करनेयाले मन्त्रिमण्डलने इस स्वीच मार्गका अञ्चलप्त हो किया? का इससे प्रदस्ताम करनेयाले मन्त्रिमण्डलने इस साचे मार्गका अञ्चलप्त मार्गकाता-मन्त्रिमण्डलने इस स्वीच मार्गका अञ्चलप्त हो किया? का इससे प्रदस्ताम करनेयाले मन्त्रिमण्डलने हा स्वीच मार्गका मार्गकाता मार्गिमण्डलका दिमाय दिकाने नहीं था, नहीं तो वह ऐसे अयसरपर पेसा प्रमाद कभी न करता, या उसका प्रधान हेतु यह रहा होगा कि राजनीतिक दस हुट न जाएँ और सर काम सरकारकी मुद्दीमँ आ जाय।

यह पिछुला तर्क कुछु लोगोंको डीक प्रतीत न होगा,
प्रांकि सङ्ग्रमात्मक ग्रासनप्रवालीका बहु नियम ही देख
पड़ता है कि जब पक्क मन्त्रमण्डल परमुष्ट होता है तो ग्रासन-जता उसके विरोधी इलके ही हाथमें चली जाती है। पर
जापानके मन्त्रिमण्डलको यह एक विशेषता है कि यह नियम.
जापानको राज्यव्यवस्था यर नहीं घटता। मन्त्रिमण्डलको पद-मुष्ट होनेका जापानमें केवल इतना ही अर्थ है कि पहले
क्यायकारी गये, अब दूसरे आपँगे—वे भी राजनीतिक इली-का विरोध करेंगे।

१७ पौप सं० १८५५ (ता० १२ जनवरी १=८=) को झव फिर इतोने नवीन मन्त्रिमण्डल सङ्गडित किया। १ चैत्र (१५ मार्च) को पञ्चम साधारण निर्याचन हुआ। यथा रोति कर्र नधीन दल निर्माण हुए, कई पुराने दल नष्ट हो गये; और वर्स-मान दलोंके कई भाग हो गये। जिन राजनीतिक दलोंके हायमें कुछ भी बास्तविक अधिकार नहीं होता और जो अपने अनु-यायियोंको पेसी कोई श्राशा या विश्वास नहीं दिला सकते कि उन्हें ग्रमुक ग्रमुक श्रधिकार माप्त करा दिये जायँगे (ग्रीर पेसी आशा दिलाना भी कैसे सम्भय है जय कि उसकी पूर्तिका कोई साधन नहीं ?) श्रीर जिन्हें किसी न किसी प्रकारसे अधिकारिवर्गसे द्वना पड़ता है, वे राजनीतिक दल यह मी नहीं सकते और अधिक कालतफ अधित भी नहीं रह सकते। इस साधारण निर्वाचनके समय वह मन्त्रिमण्डल मौजद नहीं था जिसने कि समा भड़ की थी श्रीर यह नया निर्याचन कराया था। इसलिए राजनोतिक दलोंको कोई चाँदमारीकी जगह न दिखाई देती थी और कोई प्रश्न भी उनके सामने पेसा नहीं था जिसके लिए वे लड़नेका दम भगते। एक तत्कालीन पत्रने लिखा है कि, "परस्पर-विरोधी दलींमें निर्वा-चनसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा या विरोधका कोई स्पष्ट कारण ती या नहीं, इसलिए यह त्रिरोध का था, हवासे लड़ना था।"

निर्वाचनके पहले और याद भी उदारमनवादी दलने इतोके मन्त्रिमएडलसे मेल फरनेका बहुत कुछ उद्योग किया॰ परन्तु उससे यह बादा न करते बना कि समामें सरकारपरा-का मताधिका द्वीगा, और वह मन्त्रिमएडलसे बदलेमें जो कुछ

देखिए, मङ्गठनामक सामनके भारमम कानमें मरकाए-पड़की द्वारा मयकने बाना उत्तरमनदारी दन हो मह मरकारमें मेन रखनेका प्रदेश कर रहा है। भी र स्मित पाने "म्बेरनन प्रनियद्यन" के प्रेयण करनेवानों सरकारने हो राजनीतिक दनकों विमानेक निर करना हुए करने बराया था।

चाहता यह भी यहुत अधिक था। इसलिए उसका यह उद्योगः सफल न हुआ।

श्रावण्य परिपट्टके बारहवें श्रीविधानमें इतीके पत्तमें कुछ । श्रोइसे नैशनिलस्टोको छोड़कर और कोई न था, और इसका यह परिणाम हुआ कि उस अधिधानका जमीनका कर बढ़ाने वाला जो सबसे मुख्य दिल था उसे समाने २७ के विरुद्ध २४७ मतीसे नामंजूर कर दिया। समा भी भक्त हो गयी।

जब उदारसतवादी दलेका सरकारसे मिलनेका उद्योग विकल हुआ तब उसने प्रागतिक दलसे मेल कर लिया और क्रमीनका कर बढ़ानेवाले विलने तो उनके विरोधको आगर्मे वीका काम दिया प्रयोकि इस जिलसे बड़ा है असन्तोग फैल रहा था। इसके साथ ही बार वार समा मङ्ग करतेकी सर-कारकी गीतिसे प्रागतिक व उदार दोनों ही असन्तुष्ट हो रहे थे। यद्यपि इन दो दलोंसे पुराना बैरमाव अब भी लुल नहीं हुआ था तथापि समान स्वाथके होनेसे ये दोनों दल एक हो गये और इन्होंने अपना संयुक्त नाम "सङ्गद्रनावादी दल" स्लाक्ष इस दलको प्रयत्न देखकर इतोका मन्विमएडल

- सङ्गठनवादी दलका प्रीप्राम यो था---
- १. समादको भक्ति भीर सङ्गठनतस्त्रको रचा ।
- २. दलमूलक शासकमण्डल निम्मीण करना और मन्त्रिमण्डलको कार्यशाही | निविधन करना।
- रथानीय श्वराज्यकी प्रगति और प्रथान शासकमण्डलके प्रश्वदेवकी भीमा निर्धारित काना।
  - ४. राष्ट्रीय भविकार भीर प्रतिशाकी रहा एवं न्यवसाय-वाणिन्यका विस्तार ।
    - ५. भायम्ययका समतोतन भीर राष्ट्रीय मर्थन्यवस्थाका इडीकरख ।
  - · ६. विदेशोंसे बनागमका साधन निर्माण करना और राष्ट्रके माधनोंकी व्यास्था।
  - ७. राष्ट्रीय रासिके बसुरप जलसेना और स्थलमेना रखनेका प्रश्न्य

स्थमीत हुद्या । इतो, यामागाता, सायगो, श्रोवामा, कुरीशा व इतीथी, इन अप्रमण्य पुरुवीने एक व्यानमें थेडकर विचार किया कि अब इन राजनीतिक इतीसे क्षीकर पेश आना चाहिए । इस कानकरेन्समें इतोसे और यामागातासे खूब वादाविचाद हुआ । इतीका कहना था कि प्रधान राजनीतिक दलने अपनी और मिला लेता चाहिए या फोई पेसा इस वॉक्स चार्वाय करें। यामागाताने और राज्यव्यवधार्म सरकारकी सहायता करें। यामागाताने अद कहा कि किसी राजनीतिक दलके भरोने सरकारका रहना सकुठनके उद्देशको हत्या करना है इसलिए सरकार राजनीतिक दलोंसे सरकार और उन सबके सिरपर ही रहनी चाहिए। इसलिए सरकार राजनीतिक दलोंसे सहन्य और उन सबके सिरपर ही रहनी चाहिए। इसलिए इसलिए सरकार

साहिए। इसपर इलाक मान्यमण्डलन पदाया (क्या ।

प्राथ रतोके स्वानपर काम करनेके लिए कोई स्रिक्तारी

मिलना कठिन हो गया, इसलिए इतोहीकी सम्मितिसे समारिके

ने नयसहिति सहठन तुलके नेता श्रीकुमा श्रीर स्तानाकीकी

ही तुला भेजा श्रीर उन्हें मन्त्रिमण्डल प्रगानेकी द्याका ही।

संवत् १६५५ में इतोके पदस्यागके दो ही दिन बाद और

सहठनवादी दलके जन्मके १५ दिन बाद और समाके मह

होनेके १० दिन पोंसे यह घटना हुई। इसके होनेकी किसीको

श्राया पता, कर्यमातक महीं थीं। श्रीकुमा श्रीर हतायाकी

सम्रद्रकी श्राहा सुनकर सम्बार्टमें का मये श्रीर पहले तो उन्हें

यह कार्यमार म्यीकार करनेका साहस हो नहीं होता थां, पर

हतोके समकानेसे उन्होंने स्रीवार कर लिया।

पात्रा भीर स्थापारके पर्वप्त साथन निर्माण बरना ।

६. रिकापदतिका सभार और बना तथा विज्ञानका प्रचार ।

# मन्त्रिमग्ष्ठल और राजनीतिक दस ३१७

१६ यापाढ़ संवत् १८५५ (ता० ३० जून १८६८) को नवीन मन्त्रिमएडल सङ्गठित हुआ जिसके प्रधान मन्त्री व परराष्ट्र मन्त्री श्रीकुमा हुए, श्रीर सराष्ट्र मन्त्री इतागाकी। अन्य मन्त्री मन्त्री श्रीकुमा हुए, श्रीर सराष्ट्र मन्त्री इतागाकी। अन्य मन्त्री भी, केवल युद्धमन्त्री श्रीर नीसनामन्त्रीको छोड़कर, सहठन-सादी दलके श्रुचायियोमेंसे ही चुने गये। अर्थात् पुराने सादी दलके श्रुचायियोमेंसे ही चुने गये। मागतिक दलके हिस्सेमें ७ और पुराने उदारमतवादी दलके हिस्सेम ३ मन्त्रिपद ऋषि। यह एक प्रकारसे दलम्लक मन्त्रिमएडल ही था, पर्योकि प्रधान राजनीतिक दलपर ही इसका सारा दारोमदार था। परन्तु इंग्लिस्तानमें जैसे दल-मुलक मन्त्रिमण्डल होते हैं वैसा यह नहीं था। यथि जापानी लेखकीने प्रायः इसको भी दलमूलक मन्त्रिमग्डल ही कहा है। सरदार या प्रतिनिधि सभामें एक नौसेनाके मन्त्री मारकिस सायगोको छोडकर कोई मन्त्री, मन्त्रीको हैसियतसे नहीं रहने पाया था, क्योंकि इस मन्त्रिमएडलके चननेके समय कोई प्रतिनिधि-सभा ही नहीं थी, यह भक्त हो चुकी थी और अयतक निर्वाचन भी नहीं हुआ था। नवीन सङ्गठित सङ्गठन-बादी दलके जनवलके अनुमानले ही काम लेकर नवीन मन्त्रि-तथापि यह पहला ही अधसर था जब कि राजनीतिक मएइल चना था। युलोंके सभासदीको लेकर मन्त्रिमण्डल सङ्गठित हुआ हो। संयत् १४४८ में उदारमतवादी दक्को नेता इतागाकीस मिलने-के कारण ही स्रोकुमाको प्रियो कौन्सिलसे हटना पड़ा था, उसी प्रकार सं० १४५३ में मन्त्रिमण्डल श्रीर उद्गरमतवादी दलका मेल दोनेके कारण जय इतागाकीने मन्त्री होना स्वीकार किया धातो उन्हें भी उदारमतयादी दससे कमसे कम विखानेभरको सम्यन्ध त्याग देना पड़ा था, सं० १६५४ में

### ३१ = जापानकी राजनैतिक प्रगति

कोकुमा परराष्ट्र मन्त्री थे, परन्तु दिखानेमरको वे भी प्राग-तिक वलसे अलग थे।

श्रवतक अधिकारि-तन्ययादी राजनीतिक "कैषाला अधवा "स्वेरतन्त्र मन्त्रिमएडला" का सिद्धान्त ही माने हुए ये और समस्त राजनीतिक दलोंको विश्लवकारी कहा करते थे; परन्तु अब एक राजनीतिल दलके सभासदौद्धारा ही मन्त्रिमएडल-को सङ्गदित हुए देलकर यहे हैरान हो रहे थे। श्रधिकारि-तन्त्र के विरोधियों के आनन्त्रको तो सीमा न रहो क्योंकि

उनका यह उत्थान स्राशातीत था। परन्तु यह भी स्मरण रखना होगा कि राजनीतिक दहाँ। का यह बाकसिक उत्थान स्वामाविक क्रमसे नहीं हुबा था, केवल काकतालीय संयोग था। सहरुनवादी दलका यनना उदारमतवादी और प्रागतिक दलके एक प्रासिक्षक भावका फल था, उसमें स्थापित्व कुछ भी नहीं था। इन दो दलों की स्थायी एकताका होना किसी अवस्थामें सम्भव नहीं था। दो बार लगातार सभाक्षे भन्न होनेसे दोनों दलोंमें समान उत्तेजनाका सञ्चार हो जानेके कारण ही यह चणिक पकता स्यापित हुई थी। मारसुकाता और इती, दोनींकी यह इच्छा थी कि कर बढ़ानेवाला विल प्रतिनिधि-सभासे पास हो जाय जिसमें सरकार श्रपनी युद्धोपरान्त (पोस्टवेलम) नीतिसे काम कर सके, परन्तु इन दो दलाने ऐसा विरोध किया कि समाको ही सह फरना पड़ा। मन्त्रिमएडलको यह आशा थी कि सभा मह करनेसे विरोध कुछ कम हो जायगा-परन्तु कम होना तो दूर रहा यह और भी यद गया। और सीमाग्य-से हो या दुर्भाग्यसे, इसी घटनाके कारणसे एक प्रकारका दलमूलक मन्त्रिमएडल स्थापित हो गया।

मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३१६

्रइस नये मन्त्रिमएडलके मान्यमें क्या बदा था सीभी देख हों।

जब सहउनात्मक शासन पहले पहल स्थापित हुमा तो सिफारितन्यके विरोधी यह समझते थे कि हम लींग क्रिय-कारीतन्यको तोड़कर झालनकार्यमें माल ले सकते। पर यह केवल उनका रूपमा था पितिनिध-समामें ये अब भी लड़ते जा रहे थे, परन्तु कोई प्रत्यक्त फल नहीं हुआ। सरकार अब भी वासन्यमें वैस्था ही "सर्वयक्त कान्हें हुआ। सरकार अब भी वासन्यमें वैस्था ही "सर्वयक्तिमान" थी जैसा कि यह पहले थी, निर्वाचनके कार्यमें अक्तारियोंके हस्त्योपके सामने उनकी एक न चलती थी, प्रतिनिध-समामें भी "स्वेरतन्त्र मन्त्रिमाण्डल" के किसान्तके नियन्त्रण्य उन्हें यहान पड़ता था, और परिपट् वार्यान स्थापित या मह की जाती थी। परन्तु परकारक हर्य (सी) वहल गया और वे भी उस "सर्वयंशिकारन सरकार" के क्षत्र वन वेदे और सब शासनस्या उनके क्षत्रिकारने सरकार" के क्षत्र वन वेदे और सब शासनस्या उनके क्षत्रिकारने या गयी।

स्त्रसं पहले उन्होंने सभावतः ही अपनी आवश्यकताओं के अनुकृत ग्रासनमुधार के काममें हाथ लगाया। अतः राज-कामेवारियाँकी भामावतीसे उन्होंने ध्रभ्यर नाम कार हाले और इस तरह अ४२००० वेन (लगमग १२३६१-०००) की बचत की, इसके उपरान्त उन्होंने ग्रासनस्वयम्यो यहे यहे पहाँचर , अपने दलके समासदाँको भरना आरम्भ किया। परग्नु स्व "तुरु" का वैद्यारा बड़ा हो कठिन काम था, स्यंक्ति काम योड़े ये और उम्मेदबार यहुन। उम्मेदबाराँमै मनिव्हन्तिता मी यहाँ तोश थी। इससे उद्दारतवायादी और प्रागतिक इलाँकी पुरानी रेष्यां किर उम्ह वही।

यह पहले ही कह चुके हैं कि इन दलोंमें को मेल इसा था

#### ३२० जापानकी राजनैतिक प्रगति

यह स्थिक उत्तेजनाका फल या। जिस वातके कारण उत्ते-जना थी उसके नष्ट होते ही अर्थात् अधिकारियमेका पतन होते ही सेवाना मात्र जाता रहा। उदारमतवादी और प्राम-तिक दोनों अपने अपने अधिकारोंको विन्ता करने लग गये, उन्हें यह स्मरण नहीं रहा कि उन दोनोंकी एकतासे उन्हें यह महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ है। "लुट्ट" के बैंटवारोंमें प्रत्येक दल अपने अपने समासदांको सरकारी काम दिलाने और अपनी शक्त पढ़ानका प्रयक्त करने लगा।

शांक पट्टानका प्रयक्त करने लगा।

साय यह होन प्रतिव्या अस्त सामा से स्वयं अस्त साय यह होन प्रतिव्या उस्त साय यह होने यो का स्वया देशे हुए कहा था, "यो ही देरके लिए यह सोचियों कि जायानमें प्रजातन्य स्थापित हो गया, तो क्या होगा कि मित्सुर्र या मित्सुवियी (जापानके सुबेर) अध्यत यननेके लिए यागे यह प्रायंगे "रस समय जापानमें धनकों महिमा बहुत यह रही थी उसीको चेतावनी ही इस व्यारयानमें दी गई है। जापानमें प्रजातन्यकी करणा एक मन्यों में हुसे क्या प्रकट हुई, अधिकारितन्यवालीकों नवीन मन्तिम्यउलपर यार करनेके लिए एक यह साज कि स्वार्यनकों क्यायवानकों धिकारा थीर सर्वस्त था। उन्होंने थीजाकीके व्यायवानकों धिकारा थीर सर्वसंसायारण्ये उसेजना कीता दी।

श्रीपाती पुराने प्रपानिक दलक समासद के।

सरवारी वास्त्रेंक टेटवारेके मम्मानने प्रायम्क और ट्यासमावारियोंने को परमार स्वत्र मान रहा था उससे का कारता होरोतोक भी थे। वे ब्यार ट्याके वह मुख्य नेता थे और ज्यान भीन्यारकरणे काला आहते थे। नदीन सम्मित्यरक्त वह बना दम मामाय से महात शाव काणांशाची थे। जायानकी औरमें सामहून होत्तर तरे थे। कारता मामी न्यान श्रेष्ठ साहे।

#### मन्त्रिमण्डल धीर राजनीतिक दल ३२१

इसी मन्त्रिमएडलमें भीतर ही भीतर श्रीआकीको निकालने और उनके स्थानमें कोई उदारमतवादी पुरुष रखनेकी लेखा उदारमतवाले विशेषकर इतागाकी कर रहे थे। ६ कार्तिक संवत् १६५५ (२३ अक्टूबर १=६=) को ओजाकीने इस्तीफा दे दिया। और उदारमतवादी अब इस बातपर ज़ोर देने क्षा कि श्रव जो शिक्ताविभागका मन्त्री हो यह हमारे दलाँमेंसे लिया जाय । परन्तु श्रध्यक्ष मन्त्री श्रीकुमाने इन वातीको सनी अनुसूनी करके प्रागतिक दलके ही एक सभासद इनुकाहिको शिद्याविभागका मन्त्री यनाया। तुरन्त ही मन्त्रिमएडलका भी इसी कारएसे अन्त हुआ।

१२ कार्त्तिक ( २६ अक्ट्रवर ) को इतागाकी, हायाशी और मासुदा, इन तीन (उदारमतवादी दलके) मन्त्रियोंने पद त्याग किया। इससे और मन्त्रियोंका रहना भी असम्मव हो गया। उसी महीनेकी (धर्या तिथिको श्रोकुमा तथा प्रागतिक वृत्तके तीन और मन्त्रियोंने भी पद त्याग किया। युद्धमन्त्री और नौसेना मन्त्री भी साथ हो लिये।

जिस मन्त्रिमएडलका अस्तित्व प्रागतिक और उदारमत-बादी दलोंकी सहुशक्ति पर निर्मेर था यह सहुशक्ति ही न रही तब वह मन्त्रिमएडल भी कैसे रहता ? केयल चार महीने तक यह मन्त्रिमण्डल रहा। शासनमें किञ्चित् सुधार करने वया कुछ आरामकी नौकरियाँको इटानेके अतिरिक्त इसने इतिहासमें कुछ भी उल्लेख योग्य वात नहीं की। छुटे साधा-रण निर्वाचनमें ( २५ धावण अर्थात् १० अगस्त ) सङ्गठनयादी दलके (उदार और प्रागतिक मिलाकर) २०० मेंसे २६० समासद निर्वाचित हुए। परंन्तु परिपद्का नवीन श्रधिवेशन न झारस्य होनेके पूर्व ही मन्त्रिमएडलका अवसान हो जुका था।

इस दलमूलक सहय मिन्यमण्डलके हत्यमनीरण होनेके कारण ग्राधिकारितन्त्रमादी फिर सिरणर चढ़े। ये अपनी यातका समर्थन करने लगे कि श्रमुमयी अधिकारियों विना ग्रासनकार्य हो ही नहीं सकता—पार्लमेंटमें यहस करनेमाले लोग राज्य प्रस्ता कर्यों महित करनेमाले लोग राज्य प्रसाव जातें? परन्तु इस मिन्यमण्डलने माति निधिक राज्य प्रशालों के वार्थमें अपना अनुमन चाहे कुछ समि लित न क्या हो परन्तु हमें यह मानना पड़ेगा कि इस मिन्यमण्डलना सक्तरन होना भी आपानके सङ्गठनात्मक ग्रासनके महत्त्रम सं एक प्रभान साधन हुआ है। इसका सामानिक महत्त्रम यह है कि इससे पहल राजनीतिक दलसे सामान्य स्वनेमाला कोई प्यक्ति मिन्यमण्डलका समान्य नहीं हो सकता था परन्तु इसने यह दशाह हूर कर दिया।

२२ वर्गितं ( = नाम्यर) हो नेतीन मन्तिमए इल यना जिसके प्रधान मन्त्री यामाणाना हुए। इसमें किसी दूएका कोई झादमी नहीं या, पुराने ऋषिकारियामेंसे हो सब मन्त्री चुने गये थे। मन्त्रिमपडल पन हुण्डन के साथ हो यामा पात्राजे उदार टलको मिलाना चाहा कथीट इस मेनके वदलेंगे उन्होंने 'इसैएतन्त्र मन्त्रिमण्डलके सिद्धान्त्रका सार्वजनीन मतिवाद करने तथा नतीन सहस्त्रनादियों के कुछ प्रसार्वोक्षो कार्या रितत कराने की पत्रिता की। इस मेनके कराने में इनोने यहत कुछ परिश्रम किये थे। नवारि यामायावा जैने पुराल्पिय (सवीरके फ्कीर) एननीविष्ठ में इतना काम निकासना इन्नु इस नहीं था।

व्योक्त स्वायाको मन्त्रियस्त्रका वह अन्त हो जुछातह सङ्ग ठ्यारी दल सी दूर गया उत्तर तनने हो वह नाम आरण कर निवा भीर प्रायिक इनने अपना नाम रखा केवड़ी होन्ती (Proto Constitutional Party)!

## मन्त्रिमएडल श्रीर राजनीतिक दल देने

यामागाताका अपने सिद्धान्तका त्याग करना भी कोई पड़ी भारी उल्लक्ष्म नहीं है। चाहे कैसा ही मन्त्रिमण्डल होता उसे अपनी युद्धोपरान्त नवीन (Post-bellum) नीतिके अनुसार काम कर सकनेके लिए ज़मोन और आवकारीकी आप पढ़ाना यहुत हो आवश्यक था। पूर्व वर्षके दिसंग्यर मास्य पढ़ाना यहुत हो आवश्यक था। पूर्व वर्षके दिसंग्यर मास्य पढ़ानत न मिलनेके कारण मास्युक्ताता मन्त्रिमण्डल भूमिकर यहानेवाले विलक्षे पास न करा सका, और छा महीने बाद हतोके मन्त्रिमण्डलको पतनका भी यही कारण हुआ। शोकुमा स्तामकी मन्त्रिमण्डलको पताका भी वहीं कारण हुआ। शोकुमा सतामकी मन्त्रिमण्डलको मतीकी कमी नहीं थी परन्तु यह

यद्वानेवाले विलक्त पास न करा सका, और छः महीने याद हताके मिन्नमण्डलके पतनका भी यही कारण हुआ। शोकुमा- हताको मन्त्रमण्डलके पतनका भी यही कारण हुआ। शोकुमा- हताको मन्त्रमण्डलके पतनका भी की राम है यो परन्तु यह कार्य करने पे पहले ही शासनदृष्ड नीचे राम हैना पड़ा। यह तो स्पष्ट ही था कि विना आय वढ़ानेका कोई खायो उपाय किये यामागाता मन्त्रिमण्डल भी अधिक काल रह न सकता। आयक्त वढ़ानेके लिए मुमिकर भी वढ़ाना जावयक समभा जाता था। इसलिए यामागाताने उदारमतवादियोंको मिलाने का उद्योग किया और पदलेंसे उनका कार्य करा हैनेका मी

का उद्याग किया आर वदलम उनका काय करा देनका मा यदन दिया । इस मेलसे और नैशनलिस्टोंकी हार्दिक सहातुम्तिले तथा सरकारी-लोमकी मददसे यामायाता परिपदुके तैरहवें अधिवेशनकी नौकाको से ले गये। मागतिकोंने यहुत अकारड-

तथा सरकारात्वाचन नर्दर नामानाता चरकार क्राहित तहां सहित्र क्रहात्वः अध्याप्त अधिवान क्री तीकाले से से गये। प्रामितकीने यहुत प्रकार्तः ताहृडव क्रिया पर तो भी सरकारने भूमिकर-वृद्धि, धायकर संशोधन तथा पोस्टेजसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मस्ताव पास करा ही सिवे । पासवर्ष पामागाता मन्त्रिमएडलने यह वड़ा भारी काम किया।

' पर कुसरे अधियेशनके पहले यामागाता मन्त्रिमण्डल और उदारमतवादी दलके यीच फिर फगड़ा पड़ गया। मन्त्रिमण्डलको तेरहर्षे अधियेशनमें जो सफलता लाम क्र

उसके पुरस्कारके तीरपर, उदारमतवादी दलका कहना या कि, उदारमतवादियोंको यहे घडे सरकारी काम मिलने चाहिएँ। यामागाता समायद्वीसे इन दलपालोंसे घृणा करते थे। प्रसङ्ग देख कर उन्होंने उनसे मेल कर लिया था यह वात दूसरी है। मिनमण्डलने देखा कि अध यह 'सरकारी काम पानेका रोग' वहता जा रहा है। इसलिए उसने अब यह नियम वना दिया कि अवत को उधावद यों ही दिये आये ये अब यह नियम होन होए पान करनी होगी तब नियुत्ति की जा सकेती। यह नियम होनहार राजनीतिज्ञोंके लिए ही घना या इसमें किलीको सन्देह नहां था। इसले उदारमतवादी बहुत उन्होंज़त हुए परन्तु फिर मेल हो गया।

चेतृत्वें अधियेशमं भी यामागाता मन्त्रिमण्डलम, उदारमत्रादियों और साम्राज्यवादियोंने साथ दिया था। इसमें कोई विशेष वाद्यस्त भस्ताव भी नहीं हुए। मागतिकाँने एक प्रस्ताव पेश किया था कि पिछले (तेरहर्य) अधियेशममें मन्त्रिमण्डलने वेईमानीका कार्य किया है इसलिए उसपर सम्राद्के पास अभियोगातमक आवेदनपत्र भेजना चाहिए, परन्तु १२१ के पिरन्तु १६४ मतीसे यह प्रस्ताव अस्पीएत हुआ। तय्व वेईमानी रोकनेके लिए एप विल पेश हुआ पर उसकी भी वहीं गति हुई।

श्रिष्विशनके समाप्त होनेपर कुछ ही कालमें उदारमतवादी दलने यामागाता मन्त्रिमण्डलसे सब नाता एक्वारणी ही तोड डाला। पिछले श्रिष्वेशनमें उन्होंने आँखें मुँद कर सर कारका साथ दिया था और योग्य बदलेकी श्राशा की थी, पर उनकी श्राशके विपरीत, यामागाता श्रायन्यसभ्यन्थी किल पास करा कर उदारमतवादी दलसे विरुद्ध हो गये और

#### मान्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३२५

फिर श्रपने स्वभावपर आ गये। इसिल्ए।उदारमतवादी दलने सं॰ १८५० में यामागाता मन्त्रिमएदलसे नाता तोड़ दिया।

ह्ली ब्रवसरपर मारकिस इतो राजनीतिक दलोंके पुनः सफ़टनकी द्यावश्यकतापर व्याव्यान देते फिरते ये और सर्व-साधारवामें उनकी वाहवाही हो रही थीक। तथ उदारमत-पालोंने हतोकी और छि फेरी और उन्हें प्रथन नेता बनाने-को कहा। इतोने नेता होना स्तीकार कर तिया। २० माहपद सं० १६५७ (ता० १३ जितावर १६००) को इतोके नेतृत्वमें

<sup>•</sup> माळालुके स्वारणनमें रतीने बत था, —"एरमरट बर्जने वर्गने निर्मायकी की एक पत्रने लिया है कि, निर्मायकी घरने प्रतिनिधित नेते हो ये ये माना चाहिए जैसे कि कुछ बतने निर्माय की पत्र प्रतिनिधित नेते हो ये ये माना चाहिए जैसे कि कुछ बतने निर्माय हो याम जैसे कि कुछ बतने निर्माय की पत्र निर्माय के पत्र निर्माय कि पत्र कि पत्र निर्माय कि पत्र कि पत

नया दल बनानेके लिए उदारमतवादी दल मङ्ग हुआ और ३० को यह नवीन दल स्थापित हुआ। इस दलका नाम रिकन सेयुकाई (सङ्गठनात्मक राजनीतिवादी बान्धव समाज) हुआ। इतोके कई साथी इस दलमें सम्मिलित हुए।

"स्वेच्छाचारी मिनिमएडल" सुत्रकी रचना दस वर्ष पहले हतोने ही की थी श्रीर वहीं हतो श्रव एक राजमीतिक दलके नेता भी पन गये। पर यह भी ध्यानमें रखना होगा कि स्युकाई (पुराने बदारमतवादी) इतने उन्हें श्रपना नेता इस-लिय नहीं माना था कि उनके श्रीर उनके मार्च नेताके दिचार मिलते छुलते थे। श्रतक बात यह थी कि यामागाता मिनि-मएडल है दिन पूरे हो चले ये श्रीर वे जानते थे कि यामागाता मिनि-गाताके याद, हो न हो, इतो ही प्रधान मन्त्री बनाये आवाँ। संयुकाई दल पेसे वहीं श्रिषकारियोंसे सम्बन्ध बनाये रसना चाहता था श्रीर इसीलिय उसने हतोको श्रपना गेना माना। दिलों मी नेतृत्व इस शर्तरर सीकार किया था कि सब लोग विला उन्न उनका कहना मानेंगे।

सेयुकाई दलके बननेसे १० ग्राश्यिन संवत् १६५७ (ता० २६ सितम्बर १६००) को यामागाता अपने पदसे अलग हुए।

इतोने नया मिन्नमण्डल सङ्गित तो किया पर उसमें उन्हें समय यहुत लगा और किताई भी केलनी पड़ी, क्योंकि इतोंके राजनीतिक दलका नेतृत्व प्रहण कर लेनेसे यहुतेरे राजकांमचारी और सरदार-समाके समासद उनके विपन्नमं हो गये थे और उनका विपन्नमं होना कुछ पेसी सेसी बात नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि मन्त्रिपद प्रहण करनेसे पहले दतीने यामागातासे यह यसन ले लिया या कि इतोका मन्त्रिमण्डल जय बन जायगा तय यामागाताकी ओरसे उसका,

### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३२७

विरोध न होगा। एक ओर तो यह हुआ, और दूसरी ओर सेयु काई (उदारमतयादी) दलकी इ.िकार-लिप्सा बढ़ती जा रही यी और आपसम मतमेद भी बड़ा तीम हो रहा था जिससे मन्त्रिमएडल सङ्गदित करमेम इतोको वड़ी कटिनाई हुई।

जिससे मित्रमपडल सङ्गठित करनेमें हतोको वड़ी कठिनाई हुई।
मित्रमपडलमें तीनको छोड़ वाकी सब समासद सेयुकाई
इतके थें। उस समय प्रतिनिधि-सभाके ३०० सभासदों मेंसे
१५६ सेयुकाई दलके ही थे। इनके अतिरिक्त मित्रमपडलके
पत्तके और भी वई लोग थे। इसलिए परिपट्टके सजहवें
ऋथियंगको (जो १० चैत्र संवत् १६५८ या ताठ २५ मार्च
१६०१ को आरम्म हुआ था) विशेष कठिनाई के विना हतो

परन्तु इतोके मन्त्रिमण्डलको सरदार समासे यहुत मगड़ना पड़ा। सरदार समाने सरकारको तङ्ग करनेके लिए यड़ दर्ग यहुत कारहाँट की। इतोने सम्राट्का सुन्नापत्र निकालकर इस मुक्तित्वसे पुरस्तत तो पा ली पर इससे मन्त्रि- मण्डलका यहुत कुछ घट गया। सब भगड़ेकी असल जड़ तो यह थी कि इतोने जो राजनीतिक दलसे सम्बन्ध कर लिया था सो सरदार समाने पुराणिय समासरों और ग्रासक वर्गके हिमायित्योंको यहुत यटक रहा था, और होगी- तोकको मन्त्रिपद मिलनेसे ये और भी चढ़ गये थे। होगी- तोकको मन्त्रिपद मिलनेसे ये और पा दिए दसके साथ ही कुछ राजनीतिक कारण भी थे। यही होणीतोक कुछ काल पहले प्रतिनिध्नसभाके समापति थे और किर वहाँसे निकाले गये। इनका चरित्र निकलक्ष नहीं था न उनकी कार्यवादी सदा नीतियुक होती थी। यहे रीयदार और वहे भारी तमाही के आदमी थे और उन्होंने यह समक रचा था कि यहे नीति । से काम लिया जायगा तो समाको दया डालना कोई बडा काम नहीं है। इसिलिए वे सदा येउसूल, डिवताबुवियका विचार छोड, बुटिल गीतिका स्राध्य लिया करते थे। इनकी इस कार्यवाहीसे मन्त्रिमण्डलपर हमला करनेके लिय सरदार समाको अञ्जा अयसर हाथ लगा।

परिपद्धा पन्द्रदर्श द्राधियंगन आरम्म होने है पूर्व सर द्रार समाके छुद्धे दल एक हो गय और उन्होंने होगीतो सकी खयर लेनेका निश्चय किया। जो जो लोग मन्मिमन्दलके विरोधी थे ये सब भी होगीतो हको निन्दा करने लगे। यन्त को होगीतो हको अधियेगन शारम्म होने के एक दिन पूर्व ही इस्तीका हेना एडा। जब अधियेगन शारम्म हुआ, ये छुद्ल तब भी सरकारकी निन्दा कर ही रहे थे और उन्होंने व्यवसा पनके कार्यमें विलास करके मन्मिम्बलतको परेशान भी वर साला।

हाला।

याहरसे तो इतो मन्त्रिमण्डलपर यह आफ्रंत थी, पर
भीतरफी आफ्रंत भी दुछ कम न थी। सेयुकाई दलसे जो
पाँच मन्त्री चुने गये थे थे सब अर्थमन्त्रीके कार्यसे अतन्तुष्ट
थे, यद्यि इतोको ही सम्मतिसे उनका कार्य होता था। मन्त्रि
थंका यह कहना था कि या तो इस अर्थमन्त्रीको निकाल दो
या हमारे स्वागयत्र स्थीकार करो। इतोने सोचा कि इस
भगड़ेसे बाज आये और उन्होंने स्वय ही पद्त्याम किया—
मन्त्रिमण्डलमें किसोसे छुछ कहा सुना भी नहीं। इससे
इस दूसरे दलसूलक मन्त्रिमण्डलका भी इतना जल्द अन्त

इस प्रकारसे धहवन्दीका शासक्रमण्डल खापित वरनेका इसरा प्रपत्न भी विफल हुआ। इतो एक बहुत यहे अनुमनी शासक थे, उन्होंने काम पहुत किया था, परन्तु पार्लमेएटके एक समासदकी हैसियतसे वे कुछ कर न सके, वे लोगोंको अपने कालूमें रखना जानते थे श्रीर देशका शासन भी श्रमेले अच्छी तरह कर सकते थे, पर दलशब्द राजनीतिक है हिंसे अपने सासन करनेका उन्हें श्रमुम्ब नहीं था और अपने ही दलके परन्तर-विरोधी पुरुषोंको एकन किये रहनेकी कला उन्हें श्रमात न थी। जो हतो 'आप करे सो कायदा' की नीतिसे शासन करनेके अभ्यासी थे उनके लिए अपने दलके परन्तर-विरुद्ध मतान में कराने होते साम देना भी एक वड़ी मारी मुसीयत थी। इसलिए उनका दलमूलक शासनयद्दित निमाणि करनेका प्रयत विकल हुआ।

इतोका त्यागयत्र पाकर सम्राह्मे पुराने लोगांका—मारकिस यामागाता, मारिकेस सायगो, काउए इनोयो और
काउएट मारकुकातको—सुताकर इस पातकी सलाइ पृष्ठी कि
अय कीन प्रधान मन्त्री होने योग्य है। इस समाके कई अधियेग्रन हुए और इन लोगोंकी यह राय हुई कि इतोको छोड़कर
और कोई पुरुष पेका नहीं है जो इस कामको कर सके,
क्यांकि इतो संयुकाई दलके नेता थे जिससे प्रतिकिध-समाम
अय मी उनका मताधियत्र था। इसिक्ष सखाद्रने इतोसे अपने
निश्चयपर पुनर्यार विचार करनेके लिए कहा। परन्तु इसका
कोई फल नहीं हुआ। तव एक महीने याद यह निश्चय हुआ
कि "यहे लोग" तो अय राजनीतिक स्रेतसे हुट आयं और
नायपुयकांको ही काम करने दंश। तदसुसार सम्राहने वाहकाउएट कस्तुराकी तुला भेज।।

इसी शेव शिवी कैरिसलके प्रेसिटेश्ट मारकित सायोग्जी एक महानेतक प्रशास मन्त्रीका काम करते थे।

१६ ज्येष्ठ संवत् १६५८ (तारीख २ जून १८०१) को नवीन मन्त्रिमण्डल बना जिसमें प्रधान मन्त्री चाइकाउएट कस्तूर्र हुए। इस मन्त्रिमण्डलमें किसी राजनीतिक दलका कोई मतिनिधि नहीं था, यह एक प्रकारसे क्रान्तिकारक मण्डल ही या, परन्तु इसमें एक बात नवीन हुई। अवतक प्रत्येक मन्त्रि-मण्डलका (श्रोकुमा-स्तागाकी-प्रान्तिमण्डलको छोड़कर) श्रीक-नायक कोई न कोई पुराने शासकवर्गमें से हुआ करता था। पर इस मन्त्रिमण्डलमें यह वात नदीं हुई।

कस्त्रा यामागाताकी मराइक्षीमेंसे ये और उनके मन्त्रिमराइक्षामें राजनीतिक दलका कोई पुरुष न आने पाया था।
परन्तु मुश्किल तो यह थी कि वे प्रतिनिधि सभाका शासन
कैसे करेंगे।उन्हें एक वड़ा भारी सुवीता यह था कि इस समय
राजनीतिक दलांकी नीति वदल नयी थी। बहुतसे सभायदोंको अपने अनुभवसे यह विश्वास हो चुका था कि, "सर्वशाकिमान सरकार" के साथ अपने सिद्धान्त्रपर लड़नेसे दुख्य
प्राचना सरकार, उन्हों हानि हो होगी। भागतिक दल प्रयोक्ष
पत्रियहरू स्वयं थाने दिखानको लिए लड़ा था पर उससे
न इन्न साथ दुआ न उसे लोकियता ही मार हरें।

उदारमत्वादियों ने सो इससे यहुत पहले ही, सिद्धान्तके लिए लड़ना छोड़ दिया था और शासकोंसे जिस मकार हो मला बुरा सम्बन्ध रचनेकी नीति स्थोकार की थी। यालपोल की सी छुटिल नीतिका साध्य सेनेमें उन्हें कुछ भी सापित व होती थी और इस तरह उनकी संच्या भी यहुत बढ़ गई थी। यह सब देशकर मागतिकोंने भी सपनी बाततककी सिद्धान लड़ाई बन्द करके कस्तूर मानिकहरू से मिलनेका उद्योग किया। उदारमत्वादियोंने भी यह जानते हुए कि, कस्तूराका

### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३३१

मन्त्रिमएडल ह्रोके मन्त्रिमएडका सर्वधा विषयीत प्रिक है, कस्त्राका विरोध नहीं किया और उससे मिले रहनेमें ही अपना मला समका। ह्रोने आवश्य ही उन्हें यह तसक्षी दे रखी थी कि चाहे कोई मन्त्रिमएडल हो, वे दलका अहित को कोने केंगे

म होने हेंगे !

कस्त्राने "समान आदर और समान अधिकार" को अपना सिद्धान्त माना और ऐसा उद्योग करना चाहा कि कोई दल असन्तुष्ट न हो। वे दोनों समाओं असासवों को अपने घर पर बुलाकर परस्थर—हितेच्छा प्रकट करनेका मीका निकालते थे। इस नीतिसे उन्होंने परिपद्का सोलहाँ अधिवेशन २४मागेशीर्प संवत् (४४८ (ता० १०, दिसम्बर १४०१ से ६ मार्च १६०१) से २५ फाल्गुन १८४८ तक निर्वेशनायुक्त

पर सवको प्रसन्न करना किसीको भी प्रसन्न न करने के यरावर होता है। इसपनीतिक नृहे आइमी और गयेकी कहानी यही सिस्तातो है कि जो महाप्य सवको प्रसन्न करने की सेहा फरता है वह किसीकी असन नहीं कर सकता। कि सह्यातों के सिंदी है कि जो महाप्य सवको प्रसन्न करने की सेहा फरता है वह किसीकी अपिता मिला के सिंदी इतको प्रसन्त ना ही हुई। १७वें अधियेशनमें जो सेशुकाई और केनसीहान्तो (प्रापतिक) दोनों दलोंने मिलकर अर्थनीतिक सम्बन्धमें सरकारको आई हार्यों लिया, और उसके सबसे महत्यपूर्ण करहादि सम्बन्धों पितने अधियेशनारममें हो असीकार करा दिया। अधियेशनको अभी रह दिन भी नहीं वैति ये कि समा मह कर ही गई।

मन्त्रिमएडल और राजनीतिक दलॉमें जो यह भगड़ा चल रहा या रसमें सबसे मार्केकी बात यह थी कि मन्त्रिमएडलका विरोध करनेमें इतो ही सबके अगुझा हुए थे। इस अधिवेशन-से पहले इतोने यामागाता तथा प्रधान मन्त्री कस्त्रासे मिल-कर अर्थनीतिके सम्बन्धमें उन्हें यहुत कुछ समकाया था। परन्तु उनकी सम्मितिका चोई रुपाल ही नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने प्रागतिकोंके नेता ओगुमासे सरकारकी अर्थ-सीतिके सम्बन्धमें वातचीत ग्रुक की । अब दोनों दल कस्त्रा मन्त्रिमण्डलका विरोध करनेके लिए किर एक हो गये।

आर्थात् समा भी भद्र हो गयी।
श्रव यह सोधना चाहिए कि हतोने क्या समभक्तर हम
मार्गका अवलम्बन किया ? उनका असली मतलब का था ?
क्या यह यह समभते थे कि दोनों न्होंके एक होकर विरोध
करनेते उनके राजनीतिक विचार्यकी विजय होगी ? यदि हाँ,
तो कैसे ? मन्त्रिमण्डलको श्रवने विचार्यपर श्रानेके लिए
वाध्य करके, या मन्त्रिमण्डलको व्यवने विचार्यपर श्रानेके लिए
किसी मन्त्रिमण्डलने किसी राजनीतिक दलको माँगको पूरी
तीरसे पूरा नहीं किया था और न सभाको पहले मह किय

महाराज मतम पडवर्ड दा चानिपेकीस्सवरर जापानकी फोरसे इतो हो नवे थे भोर अभी वहाँसे लौटे थे। १६ वें जिथेशनमें वे रारोक नहीं हुए थे।

<sup>†</sup> एसीस सनवीत हो जुकसेत इसरे हो दिन बाने (१- व्यानंसार्थ म० १८४६ को) भोड़साने केन्स्रीहरनंकी माधाएस सभारत समामे बहा, "युन स्वानस्वानक्ष्य इसमें और दावारें मित्र प्रान्तिक जीवनों देश वर्ष दिना जुकनेते बाद, मिन सरहतमें सर्वादिय होनेके कारत संशासारत्यकों समाजित प्राप्ते हुए है और लोक पत्रकों भीर या गरे हैं। सबका को सीग सरकारते नीतिक दिरीय बारें थे करें जुद्ध त्रोत गमादीश हो क्या देसहों और तकार्यक होडी बहा बरते थे। अब रहें को वे स्वा सम्मेते। व्या यह बहाने सिनान के एसने हैं कि, रही ब्यार सरकारकों नीतिक सिरोध कर रहें हैं नो वे नी देसहों हैं हैं।

### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३३३

विना पदत्याग ही किया था। जो मन्त्रिएडल राजनीतिक दलोंसे स्वाधीन है यह पहले तो प्रतिनिधि-समाके उस दल-से मेल करनेका उद्योग करता है जिलका कि समामें मता-धिका है और मेल करके अपने प्रस्तावोंको स्वीकार करा लेता है, यदि यह न हुआ तो द्याव डालने तथा साम, दाम, दएड श्रीर भेद इन सबसे काम लेनेका प्रवत किया जाता है। इससे मी जब कुछ नहीं होता तब समा स्थगित अथवा मह की जाती है। इतो तो इन सब बातोंको जरूर जानते रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही मन्त्रिपदपर रहते हुए इन उपायीका त्रवलम्बन किया था। प्या यह यह जानकर भी नहीं जानते थे कि उदारमतवादी तथा प्रागतिक इन दोनों दलोंके एक होकर सरकारका विरोध करनेसे उसका परिएाम सभाके मह होनेहीमें होगा ? तिःसन्देह उस समय इतो सबसे वड़े राज-नीतित और मभावशाली पुरुष थे, और सम्राट्का भी उनपर रूर्ण विश्वास था। इसके साध ही वह केवल सेयुकाई दलके ही नेता न थे प्रत्युत अब दो दलोंके एक हो जानेसे केनसी-हान्तो दल भी उन्होंकी ग्राहाके श्रधीन था। इसलिए शायद उन्होंने यह सोचा होगा कि कस्तूरा मन्त्रिमएडल पदत्याग करके राज्यकी मुहर हमारे हवाले कर देगा। यदि सचमुच ही उनका यह ख्याल था तो यह गलती थी । कस्तुराने पद-त्याग नहीं किया, सभादीको भङ्ग किया। परिपद्के 💵 व मधिवेशनमें २६ वैशाख संयत् १४६० से २२ जेड तक (१२ मई (६०३ से ५ जून तक) इतोके पत्तका अर्थात् सेयुक्याई इलका ही मताधिका था तथापि इतोको धर्यसम्बन्धी सर-कारकी नीतिके सम्बन्धमें मन्त्रिएडलसे मेल करनेके लिए ही बाध्य होना पड़ा, यद्यपि उस नीतिले उसके अनुवायी अस-

न्तुष्ट थे 🛊 । सच तो यह है कि इस भीकेपर इतो और उनके दलको कस्तूरा मन्त्रिमगुडलसे हार ही माननी पड़ी।

इतोकी इस हारसे एक यह बात प्रत्यस हो जाती है, कि जापानकी वर्जमान शासनप्रशालीके रहते हुए, चाहे कोई भी सरकारका विरोध करे, उसके कुछ भी राजतीतिक विचार हों, उसके पत्तमें चाहे कितना ही यड़ा मताधिका हो, जबतक मन्त्रिमगुडल अपने कार्यके लिए प्रतिनिधि-समाके सामने बर्यात् सर्वसाधारण्के सामने उत्तरदादायी नहीं है-लोक तन्त्रसे स्वाधीन है-तयतक कोई नेता उसका बाल भी वाँका नहीं फर सकता।

२= भ्रापाद (१२ जुलाई) को इतोने एकाएक सेयुक्याई दलसे सम्बन्ध रयाग दिया और प्रिशीकौन्सिलके अध्यत्तका पर ग्रहण किया। इस शाकिसक सम्बन्ध त्यागका का कारए हुआ, इतो राजनीतिक दलका नेतृत्व न निवाह सके या और कुछ कारए हुआ, यह पतलाना यड़ा कठिन है। कुछ सोगाँन कहा कि इतोको पार्लमेंटके राजकार एसे हटा देने के लिप कस्तुराकी यह एक चाल थी, और कुछ लोगोंकी यह भी रार

सेयुकाई दलकी २४ वैशास स॰ (११६० ता० ७ मई १६०३) की सामार्ग समानें इतीने कहा या, "सभा अक दोनेण्य सेने पुनर्शा दिचार किया (साकारकी कर्य सम्बन्धे नोतिपर) और सुके मानूम हुआ कि मैने नननी को है। और प्रतिनिधनामा चौर मन्त्रियरदनसे मेल न रहना भी देशका बड़ा आरी दुर्भान्य है।"मालूम होता र हुए समासद देते हैं जो कहते हैं कि दो या नीन बार भी वर्द लगानार समा शह हो। कोई एरडा नहीं । परन्तु अवतक गाप लोग मुक्ते गापना नेता मानते है। तवतक मैं देन दुर्मान्यको सह नहीं मकता, भीर इसलिए, साप चारे सहमत भी व हो तो भी, उने मिरानेके लिए प्रवन करना मेरा कर्यन्य है।" मालूम होता है, इस समासे वहने मेन-के समन्दर्भ इतो और करनूराको बाउचीत हो जुड़ी थी।

ची कि इतो स्वयं ही भिन्तमण्डलमें आना और सेयुक्वाई दलसे अपना पिवड छुड़ाना चाहते थें। जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि परिपद्ते दो अधिवेशनोंमं कस्त्रासे उन्हें हारना पड़ा, यद्यपि प्रतिनिधि-सभामें उनका बहुमत पर्यमान था। यह भी नहीं है कि सेयुक्वाई दलके नेता होकर इन्होंने कोई प्रयाननीय कार्य नहीं कर दिस्लाया। अद्वारत्वें और उजीसर्वे अधिवेशनके वीचमें कई लोग इतोजी हुकूमतके साथ काम करनेती भीति तथा अद्वारद्वें अधिवेशनके रियायतीयनसे अस-तुष्ट होकर सेयुक्वाई दलको छोड़ गये। सचमुच ही दलके १८३ सभासदीमेंसे अय १२ ही रह गये थे, अतपव इनका मताधिक्व भी जाता रहा।

उन्नीसर्वे अधियेशनके पूर्व उदारमतवादी और प्रागतिक दोनोंने मिलकर मन्त्रिमण्डलका विरोध करनेका निश्चय कर लिया था। पर अधिवेशन आरम्म होनेके दुसरे ही दिन उसका अन्त हुआ; क्योंकि अध्यत्ने सम्राद्धी आरम्भिक उत्तराते अंतर्क वे बताय पेत्री पेत्री मिलक स्वाय् करनेके यज्ञाय ऐसी एती यार्ते भी कह दी थीं कि जिनसे मन्त्रिमण्डलपर आलेण होते थे। इसलिए सभा मङ्ग हो गयी।

श्रायत्तके इस कार्यकी निन्दा तो सर्वोने की पर उनके दर्यक्षी प्रशंसा ही हुई। इसलिय इस पातकी बहुत सम्भा-यना थी कि इसके पात्रके श्रायेवयनमें दोनों इल मिल कर मन्त्रियण्डलका फिर विरोध करें। परन्तु उन माध (१० करवरी)को कसके साथ युद्धांपरणा हुई। इससे करन्दा। मन्त्रियण्डल विरोधसे बचा रहा। इसके पाद दो और झिंध-वेग्रन हुए जब युद्ध जारी था और इस्तिल प्रतिनिधि-समासे

महत्त्वके बिल पास करा लेनेमें मन्त्रिमएडलको कुछ मी कठि-नाई नहीं हुई।

सं०१६६२ में उस से पोर्ट्समाउथमें सन्धि हुई और पुतः शान्ति विराजने लगी। तब फिर भीतरी शासनचक श्रपने हरें पर चला। सरकारकी श्राधिक मीति, सन्धिकी शर्ते, समाचारपत्रोंकी लेखनस्वतन्त्रतामें रुकायर आदि वातींसे उस समय कस्त्रा मन्त्रिमएडलके विरुद्ध यही उत्ते-जना फैल रही थी। कस्त्राने सब रङ्ग दक्ष देखकर वाहसर्वे श्रिप्रवेशनका (१३ पीप सं० १८६२ सं ४४ चैत्रतक अर्थाद् २= दिसम्बर १६०५ से २= मार्चतक) श्रारम्म होनेके बाद ही पद स्वाम किया।

२२ पीप सं० १८६३ जनवरी १६०६को मारकिस सायोजी प्रधान मन्त्री हुए और नया मन्त्रिमएडल वना । ये मारकिस सायोजी रतीके वादसे रायुकाई दलके नेता थे। लोगोंका पैसा ल्याल था कि कस्तूराने इस शर्तपर राज्य भार सायोडीके सुपूर्व किया था कि सायोजी कस्तूरा मन्त्रिमगुडलकी नीतिसे ही काम करें और पूर्व मन्त्रिमएडलके समय जो अधिकारी थे उनको ग्रपना जगह पर रहने दें । इसमें सन्देह नहीं कि सायोत्रीने सचाईके साथ कस्तूरा मन्त्रिमएडलकी नीतिका पालन किया और उन्हींका अनुसरत भी किया। ये सेयुकाई दलके नेता तो थे पर उनकी यह इच्छा नहीं थी कि ये दल-मुलक मन्त्रिमण्डल कायम करें। तथावि सायोञ्जोका सारा दारोमदार सेगुकाई दलपर ही था। और इसमें भी कोई मन्देह नहीं कि सं० १८६३ के पीप से छापाड़ १८६५ तक जो तीन अधियेशन हुए उन्हें सेयुवाई दलकी बदौलत ही सायोब्जी निवाह ले गये।

### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ३३७

इसके उपरान्त सायोध्जीने पदत्याग किया और फिरसे कस्तूरा प्रधान मन्ध्री हुए । सायोध्योके पदत्याग करनेका क्या कारख दुआ सो समम्भना आसान नहीं है। उनके पद् त्याग करनेसे दो महीने पहले जो साधारण निर्वाचन हुआ या उसमें सेयुकार दलका हो मताधिका रहा। किर मी सायोजीने पदस्याग फिया। उन्होंने सेयुकाई दलके समा-सर्वासे भी खुख नहीं कहा ग्राना किन्होंने कि दो यर्दनक इनका साथ दिया था। सर्वसाधार्यो उन्होंने अपने पद-त्यागका कारख अस्वास्थ्य यतलाया। यह भी जापानके भीतरी शासनचक्रकी विषयता है।

परन्तु इससे भी अधिक श्राह्मर्यकी बात यह है कि जिस सेयुकाई दलने अधतक अपने नेताके कारण सायोशी मन्त्रि-मएडलका साथ दिया था उसने कस्तरा मन्त्रिमएडलका भी २५ वें अधिवेशनमें विना आपत्ति किये साथ दिया। यह भी कहा गया है कि सायोक्षी और कस्त्राके बीच यह बात तै हो चुकी यी कि जय सायोक्षी पदत्याग करें तो पदत्याग करनेपर वे करतूराकी पूरी मदद करें। यह ऋफवाह कहाँतक ठीक है सो ईम्बर जाने। यर म्माय संवत् १६५६ (ता० २१ अनव री १६०-)वो सेयुवाई दलकी सभामें मार्बिस सायोजीकी जो बजुता हुई थी उससे बुझ अनुमान विया जा सकता है। उन्होंने कहाथा,-"गत जुलाई मासमें जब मैंने इस्तीफ़ा दिया था तो मैंने सम्रार्से मारविस कस्त्राकी किफारिश की थी क्योंकि उनसे योग्य पुरुष और कोई नहीं था। और सम्राट्ने उन्हींको नियुक्त किया है उनके कर्चन्यपातनमें खुले दिलसे यथाशक्ति उनकी सहायता करना चाहता हूँ और हुके श्राशा है कि मन्त्रिमण्डलसे आप भी ऐसा ही स्यवहार करेंगे।"

सेयुवाई दलने विना किसी आपिचके मन्त्रिमण्डलका साध दिया।

इस घटनासे यह प्रश्न सामने आही जाता है कि सेयुकाई दल अपने नेता मार्राकेस सायोझोके और साथ ही कस्तूराके हायकी कटपुतली वर्षों वन गया जब कि कस्तूराका उससे कोई सम्बन्ध भी नहीं था। इसका कारण समझना यहुत कठिन नहीं है। प्रतिनिधि-सभामें सेयुकाई दलका मताधिका था। ऋव सोचिये कि कस्तृरा मन्त्रिमण्डलका विरोध करके वह कर ही क्या लेना ? यह नो सन्देह रहित बात है कि उसके विरोध करनेसे उसके सिद्धान्तोंके अनुसार कार्य न होता, होता यही कि समा भड़ हो जाती। सभा भड़ होनेका यह मतलब है कि प्रत्येक समासदके सिर कुछ न कुछ सर्वे प्रा पड़े क्योंकि इसके विना नया निर्याचन कैसे होता। इसके अतिरिक्त यह भी तो निध्यय नहीं था कि नये निर्यादनमें सेयु-काई दलका ही मनाधिया रहेगा। इनका मताधिका न होना नो कम्नुरा मन्त्रिमएडल अन्य दलोंको मिलानेका प्रयत्न करता। जय किसी एक दी दलका मताधिका नहीं है तब सरकार नाना प्रकारके छलकपट और लोममोहसे काम लिया करती है। पेसी श्रवस्थामें सेयुकाई दलके मन्त्रिमएडलके श्रतुकूल वने रहनेसे उसका भी कुछ लाभ होता ही था। इसके श्रित-रिक्त यह भी तो आशा थी कि मन्त्रिमएडलके अनुकृत बने रहनेसे, कस्तुरा जब मन्त्रिपद छोड देंगे तो हमें सायोदीके ही सुपद करेंगे।

यहाँतक जापानके २० वर्षके सहस्रनात्मक शासन कालके भिन्न भिन्न भन्त्रिमण्डली और राजनीतिक दलाँका संक्षिप इतिहास हुआ। इससे यह प्रकट हो गया कि जापानमें जितने

### मन्त्रिमण्डल और राजनीतिक दल ११६

नये कानून वनते हैं उन्हें सभाकी यहुसामित मिन्त्रम्एडल बनाता है और वह मिन्त्रमण्डल परिषद्धे सर्वथा स्तृत्त्र है। यह समाति कसो सभासदाँकी अपनी हम्हासे सी प्रात होती है, परन्तु पायः कृबदंसीसे ही प्राप्त को जागी है अर्थात् सभा स्थमित करने या भड़ कर देनेकी धमकीसे या नरह

तरहके द्वाय और दुव्यवहारसे।

अतपय जापानमें किसी राजनीतिक दलका कोई यँघा हुआ हार्यक्रम नहीं होता । कार्यक्रम वॉघनेसे लाभ भी कुछ नहीं, व्यक्ति व्यक्तमत्के रहते हुए भी उसका उपयोग कुछ नहीं, होता। उद्योग कुछ नहीं होता। उद्योग कुछ नहीं होता। उद्योग कुछ नहीं होता। उद्योग क्रायक्रम उपखित नहीं करता। कारण, मन्मिम्हलका कार्यक्रम भी कहींक कार्योग्निस होगा इसका निक्षम नहीं हो सकता। वर्षोकि, यह वात समाको प्रपने कार्यक्रम भी कहींक कार्योग्निस होगा इसका निक्षम नहीं हो सकता। वर्षोकि, यह वात समाको प्रपने कार्यक्रम भी कहींक वात समाको प्रपने कार्यक्रम रेट स्व स्वक्रेपर निर्मेश करती है। सन्दियायहल और राजनीतिक दल विशेषके वीच कोई समक्रीता हुआ हो तयकी वात होइकर भागः तो राजनीतिक दल मन्त्रिमण्डलका विरोध ही करते हैं, इस आयासे नहीं कि उनकी मीतिका अनुसरण, ही करते हैं, इस आयासे नहीं कि उनकी मीतिका अनुसरण, से सरकार हुछ हो देकर वसेडा हुर करेगी।

पेसी तो अवस्था ही नहीं है कि राजनीतिक इलॉके सामने कोई निश्चित कार्य या उद्देश्य हो सके, इसलिए उनका सहजन यहुंचा विस्तान विशेषण नहीं प्रत्युत व्यक्तिगत भागीण हुंचा करता है। पेसे इस अधिक कालतक हह भी नहीं सकते और सहजार्य के कार्य भी नहीं कर सफते। बार-वार्य सकते और सहजार्य के कार्य भी नहीं कर सफते। बार-वार्य सकते हो सहा स्वार्य में नहीं कर सफते। बार-वार्य सकते हो सहा स्वार्य भी कहीं कर सफते। बार-वार्य अध्यानने विलिएनते ही होता रहता है, यहाँ तक कि प्रत्येक अधिवेशनमें सुद्ध नये दल दिखायों देते हैं और हुन्छ

पुराने दल गायव हो जाते हैं। इससे यह भन्नट होता है कि जापानके भीतरी राजशासनकी ख़बस्या ख़ब्ही नहीं है। जापानियाना यह क्कंट्रय है कि वे शम्मीरताके साथ इस अपस्थापर विचार कर छीर सोचें कि लोगों की राजनीतिक नीतिमचानी ख़जुलत अवस्थासे पेसा हो रहा है या सहडन की वार्यप्रणालीमें ही हुछ दोप छिपे हुए हैं।

#### हालकी एक घटना

यह घटना निक्तो जिन्नेन या चीनी (खाँह) के दारखानों के कतहस सम्बन्ध रखती हैं। इसके सम्बन्धमें टोनिओं के सवाददाता ने 'टाइम्स' पपनों जो लिख कर मेजा या वहीं नीचे उन्हत किया जाता है थरों कि उससे जापानके मीतरी राजशासनकी कई बातों पर प्रकाश पढता है।

"जापान ने न्यायालयों ने प्रभी एक ऐसे मामलेका फैसला किया है जिसकी द्योर समस्त देशकी द्याँगों लगी हुई थीं। जापानमें इसकी जोडका बुखरा मामला आजतक नहीं हुआ है जिसपर लोगोंका इतना प्यान आरष्ट पुत्रा हो। तीन यर्ष हुए, अर्थात रुस जापानके युद्धके याद ही जापानके वर्द चीनोंके कारपानींने मिलकर क्योर कर लाल क्येयेकी पूँजीसे 'मेर जापान हुगर कम्पनींग के नामसे एक वडी मारी क्यानी क्यापित करने और फारमोसामें उसकी एक ग्रासा खोलनेका उच्चेग किया। अवतक तिरिश्य कोजीयालींके दाजकाइस्य दो चीनोंके कारसानींका माल ही यहुया जापान ने वाचारमें झाया करता था। इस वाहरी प्रतिस्पर्धांका अन्त कर देनेकी उन्हें पूर्ण आशा थी और इसीलिए यह पेट जापान

### मन्त्रिमरहत श्रीर राजनीतिक दत्त ३४९.

कम्पनी स्थापित हुई, जिससे सर्वसाधारएको भी यही प्रस-अता हुई। उसकी धारिमक कार्यवाही भी येखी हुई थी कि जिससे उसके सङ्कल्पके पूरे होनेमें सन्देह होनेका कोई कारण न रहा, क्योंकि १७ आपाद सं० १८६३ (ता० १ जुलाई १६०६) से १६ पौप सं० १४६५ (३१ दिसम्बर १६०=) तक इसने अपने शेयर होल्डरीको छुमाही यथाकम ६४%, २०%, १७३% श्रीर १५%, (दो बार) लाम दिया था। यह लाम छुछ कम नहीं था, परन्तु वह ६४% से उतर कर धीरे धीरे १५% तक क्रा पहुँचा था। एक बात तो यह हुई, और दूसरी बात यह कि यह श्रफवाह भी गरम हो रही थी-जिलका खुलासा भी कम्पनीने अच्छी तरहसे नहीं किया-कि अन्तिम दो बार जो लाभांश दिया गया वह महस्तवर (शुल्कागार) वालीको धोखा देकर बचाये हुए रुपयेसे दिया गया। इन वार्तीसे कम्पनीपरसे लोगोंका विश्वास हट चला और १६६४ के बसन्ततक कम्पनीके ५ पाउएडवाले शेयरकी दर ७ पाउएड १० शिलिङ्गके ऊपर कभी न गया।

"तब पक् विपद् आ पड़ी। जिस बहुने कम्पनीको बहुत सा रुपया दे एवा या यह बहु चड़ी मुसीबतमें पड़ गया और उसके तेलदारोंने जो तहक़ीकात और पुछताँछ ग्रुक की उससे यह, यह गुल जिलं। सच पृष्टिय तो कम्पनीका दिवाला ही विकल खुका था। ग्रुटकामारको उससे ६० लाल रुपया लेता या, इसके अतिरिक्त और जहाँसे कहीं लिया गया था यह सब उतना ही हो गया था जितनी कि उसकी पूँजी थी। उसके कई डाइरेकुरोंने कम्पनीके शेयरफे रुपयेसे सट्टेंगाओं ग्रुक कर दी थी, जो लाम होता था यह तो सब्यं लेते थे और हानि होती थी उसे कम्पनीके सिर मदने थे। इन सब बातोंके विश्व जापानकी राजमितिक प्रगति

गुलनेसे यदी श्रलवली पड गयी। श्रीर दूसरे कारलानों पर
सी सन्देह यहने लगा श्रीर हिसाद जॉवनेकी पडतिका
श्रामृत सुआर करनेनी श्राअपकला प्रतीन होने लगी।श्रेयरका
बाजार जो श्रमी एक श्रावद्वमें निकलकर बाहर श्रा रहा था,
क्रिर मन्दा पड गया, श्रक्तगाहीका यानार गरम होने लगा।

"इसस भी पक श्रीर सगद्भर बान थी। यह पता श्रला
क कम्पनीके वेदमान डाइरेकुर श्रतिनिधि-समावे हुउ साम
सहाँको भी पुस देवर अपने गुडमें मिला रहा थे। श्रीर पक
दिन प्रात बोक्सिके नागरियोंने यह भी सुना कि वृद्द प्रमुख
राननीनिम (सुस्सही) निरस्तर किये गये हे श्रीर उनके
महानोंकी स्व सानोंसे तलाशों सी गयी है। कई दिन तक
यह त्रम जारी रहा, यहाँतर कि प्रतिनिधि-समावे उन्होंन

राननानिय (सुरहा) किरतार विकास है। कई दिन तक महानीनिय (सुरहा) किरतार विकास है। कई दिन तक महानीनिय स्थाने उर्चमान और मून मिलाकर २४ समासद ह्यालातमें बन्द किये गये। दो बार कमानीने डाइरेक्ट्रॉने रिदार्जे देकर प्रतिनिधित्समासे अपना काम निकास था। पहली बार तो २३ के अधियेशमासे अपना काम निकास था। पहली बार तो २३ के अधियेशमासे उत्तर सम्बन्धिय विनास विवास तो २३ के अधियेशमासे उत्तर कम स्वत्रेक सम्बन्धिय वीनीनि राजनी बढ़ाने लिए कर कम करने के सम्बन्धिय वीनीनिया पर किया था। समान बहुमतसे यह विलास टुझा और पूसपोरीसे काम न भी लिया जाता तो भी यह दिल पास टुझा और पूसपोरीसे काम न भी लिया जाता तो भी यह दिल पास हो जाता। हुसरी बार २४ वें अधि वेग्रन (स॰ १६६५)में। उस समय दाररेक्ट्रॉको अपना सर्वनार दिलायी द रहा या और सव उद्योग करके जर हार गते तह विनास तह

उन्होंन मरकारसे यह आग्रह कराया कि सरकारने निस तरह आवनार्ग और कप्रके वारवाने अपने द्वायमें रखें हैं उसी तरह चीनीका भी इजारा लेले। डाइरेकुर सीधे अधिका रियोंके पास नहीं गये। ये प्रतिनिधि समावे समावदींका द्वाय गरम करनेसे ही अपना मतलब पूरा होनेकी आग्रा रखते

### मन्त्रिमगडल श्रीर राजनीतिक दल ३४३

थे। सभासदाने साठ हज़ार रुपया रिश्यतमें लिया। जापान-में यह रकम योडी नहीं समसी जाती। परन्तु इस प्रस्तायका श्रधिकारियोंने ऐसा विरोध किया कि सभामें उसपर विचार करनेका अवसर हो न आया। तथापि कम्पनीकी पोल तय तक नहीं खली अवतक फ़ुलिमोती यह फेल न हुआ। १६६४ के यसन्तमें यह बद्ध फेल इद्या और कम्पनीकी फलई खुलनी यस हुई। "तय भी कर महीने तक पुलिसका हाथ आगे नहीं बढ़ा था, लोग अधीर हो रहे थे। विलम्य दोनेका कारण यह था कि अभी प्रमाण एकत्र किये जा रहे थे। वैशासमें धर पकड शुरू हुई, और एक एक करके प्रतिनिधिसभाके नये पुराने मिलाकर २४ समासद श्रीर कम्पनीक ५ डाइरेक्टर पकड़े गये। प्रत्येक राजनीतिक दलका एक न एक सभासेंद इसमें फैंसा था। यह नहीं कह सकते कि पकड़े हुए व्यक्ति प्रथम थेणीके नेन्तुवर्गमेंसे थे । उन्हें बलके छोटे छोटे भागीके नेता कह सकते हैं। इनमें एक व्यक्ति यह भी था जो कि एक बार

विश्वोतोके प्रसिद्ध कालेजका प्रेसिडेंट या और जिसके चरित्र-पर गिरफ़ार होनेके समयतक कभी कलद्ध नहीं लगा या। यह सवा और सम्मान्य पुरुष समम्मा डागा या। इसने और तीन और स्यक्तियोंने, स्ववता अपराध पूरा पूरा और साक साफ स्वीकार कर लिया, और यह आशा को जाती थी कि इनको योड़े ही समयके लिए सादर-सादी वैदका दंड दिया

जायगा—या यों किंदिये कि उन्हें दंड तो दिया जायगा पर पस्तुतः ये द्षिडत न किये जायँगे। "गायाधीशींका कुछ दूसरा यिचार था। २५ झसियुक्ती मेंसे उन्होंने केपल एकको दोड़ा और धाकी सकते तीनसे दस महीनेतककी कैदकी सङ्गा दी, सातको बरी किया गया, पर जिन तीन अभियुक्तोंके साथ सर्वसाधारणकी बहुत ही सहाजुभूति थी उनमेंसे प्रहिके साथ यह रियायत की गयी। सबको हुकुम हुआ, कि जितना जितना रुपया उन्होंने लिया दै, सथ अदालत में जमा करें। किसीके जिस्से ६ हजार था किली के जिम्मे ३० हज़ार। डाहरेज़रॉके वारेमें श्रमी फैसला नहीं हुआ। अभियुक्तीके वक्षीलो और समाचारपत्रीके विचारीमें परस्पर बहुत ही विरोध था। श्रीमयुकाँकी श्रोरले उ०से भी ऋधिक वकील थे, उन सबका प्रायः यही कहना था कि सभी श्रमियुक्त बड़े खान्दान के हैं और उमपर फौजदारी कानून चलनेसे उनको बदनामी हुई है और उन्हें जो कष्ट हुमा है उसका विचार किया जाना चाहिए। वही काफी सजा समभनी चाहिए। समाचारपत्रीका कहना यह था कि ये यह खान्दानके लोग हैं स्रोर सम्बरित्रताका उदाहरण दिखलानेके कर्तव्यकी इन्होंने अबहेलना की है इससे इनका अवराध और भी बढ़ गया है, इसलिए इन्हें श्रधिक सज़ा मिलनी चाहिए। सौमाग्यवरा, न्यायालयने इस पिछले विचार पर ही आचरण किया।

"यह कहनेको सायर्यकता नहीं कि इस घटना से परि-पद्की प्रतिनिधि-समाके सार्येजनीन सम्मान और जापानी कोटियोंकी सालको वड़ा भारो भक्ता पहुँचा। कोटियोंकी साल तो फिर भी बन जायगी, क्योंकि इस मामलेस अस सनददार मुनोमेंकी पद्धतिका अमल किया जाना यहुत सम्मय है। पर प्रतिनिधि-समाको सन्कीतिमें समिट कलड़ सा गया। और, अब दलसुलक मन्त्रिमण्डका विरोध करने पासे पुरस्त्रमिय राजनीतिसोंका ही बोलवाला होगा, साथ ही

## मन्त्रिमग्डल और राजनीतिक दल ३४५

सदार-सभा भी राष्ट्र हितकी रज्ञा करनेवाली निष्कलद्भ सभा
समभी जायगी । प्रतिनिधि-सभाके हुए कलद्भक्ष कालिमा
कम करनेवाली कहींसे कोई वात नहीं सुम पहती है, सिवाय
इस पेतिहासिक सिद्धान्तके कि, युद्धमें त्रिजय प्राप्ति पायः
सेनेविल्युत करनेकी कोर ही मुकती है। परन्तु समने तिए
भी हमें यह मान लेना पड़ेगा कि यह बुध्धरित्रता हालहीकी
है युद्धके पूर्वकी नहीं। परन्तु यह अनुमान भी तो पुष्ट नहीं
होता है। जिस सिद्धहत्तताके साथ ये सुराहर्यों की जा रही
धीं उससे और पालिमेंटकी प्राप्तिकात जो विगत १५ पर्धी
धुनी जा रही है उसकी याद करनेले विपरीत ही अनुमान
होता है यदि श्रयसर मिलता तो सम्भय था कि इससे पहले
ही भएडा फूट जाता।"

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पासंमेण्टके समासदोंकी सार्वासिंग्से कता साराने किए पुराण्यिय या यो कहिए कि अधिकारितन्त्र पे पहाराने किए पुराण्यिय या यो कहिए कि अधिकारितन्त्र पे पहाराने कि साराने कि उन्होंने प्रतिनिध्यमां को और भी दया दिया जो अपनी निर्वत्तासे आपही दय रही थी और इसी कारण्से उसपर वहनीयतोका इलजाम भी था। परन्तु इस वैदेसानी, पुलकोरी या घदनीयतीकी असल जड़ पता है? इसके लिए किमफो जिस्मेदार सममा जाया।? या यही अधिक सम्भय नहीं है कि जो समा अधिकारियों के हायकी एक फठयुतती मात्र है वह लोग के अध्वस्त्र अस्ति स्वयस्त्र प्रताही दे कि को समा अधिकारियों के हायकी एक फठयुतती मात्र है वह लोग के अध्वस्त्र अस्ति उसका का सक्ता सक्तिया जिसमा कर सकती हैं? जिस किसीको यह सन्देह हो कि पेसा नहीं होता उसे हम सताह देने हैं कि वह सम अपर अहारहयों शतान्त्री के अंगरेज पानंसिएक वह पर अहारहयों शतान्त्रीके अंगरेज पानंसिएक वह पर अहारहयों शतान्त्रीके अंगरेज पानंसिएक वह पर अहारहयों शतान्त्रीके अंगरेज पानंसिएक वह स्तर अहारहयों शतान्त्रीके अंगरेज पानंसिएक वह स्व

386

इतिहास देवलं और सयुक्त राज्यवे शासनिप्रधानकी वार्य-प्रणाली श्रीर उसकी राजनीतिक श्रवस्थाका श्रवलोपन कर लें। डाकृर बे॰ पलन महाराय श्रपनी 'श्रमरीवन सरकारके शासनसम्बन्धी श्राय" नामकी पुस्तकमें लिखते हैं कि, श्रमरी क्न शासनकार्यमें जो कठिनाई है यह प्रनासत्ताका ग्रतिरेक नहीं है (जैसा कि लोग सममते हैं) यदि प्रजासत्ताकी अत्य रस्ता है।" श्रद्वारहर्मी शतान्त्रीम इंग्लिस्तानकी कामन्स समा उस दर्जेंको मही पहुँची थी निस दर्जेंपर द्याज यह मीजूद है। स॰ १६४५ (१६== ई॰) वे राज्यविसाने वादसे उसका श्रधिनार और कार्यकलाप बहुत कुछ बढ गया था सही परन्तु उस समय सर्वसाधारणके सामने उसे उत्तरदायी वनानेका कोई उपाय नहीं किया गया था, कामन्स समातक सर्व साधारणकी पहुँच हो नहीं थी और उसके अविवेशन बन्द कमरीमें हुआ करते थे। देशकी सारी शासन-सत्ता 'कैपास'-के समासदाँके हायमें थी जो कामन्स समाके तन्त्रसे साधीन था। इसी शासन प्रणालीके रहते हुए लाई व्यूट, सर रॉउर्ट बालपोल, हेनरी पेलहम, हेनरी फॉक्स, लाई नॉर्थ श्रादि अधिकारी समामें अवना पत्त बढानेक लिए समासद्दीका घूस दिया करते थे। टाइम्सके सवाददाताने बहा है कि गत १५ वर्षीसे जापान

में पालमण्डनो मुसबोरी सुनाई दे रही है। क्यान मिद्रलें अंकि आपानियोंके, त्रियेषत श्रीप्रकारियांके वहें मित्र है, कहत हैं,—"अय मन्त्रिमण्डलसे और परिषट्से तीव त्रियोध होता या और परिषद्दों स्थातित करने, उटा देने या मह कर देनेसे भी अय मन्त्रिमण्डलका काम न चलता पालय अधिकारियां वालपोलके मार्गका (रिश्वत देनेका) स्रयलस्वन

## मन्त्रिमग्डल श्रीर राजनीतिक दल ३४७

किया करता था, पर पेसी चतुराईके साथ कि किसीको कुछ पता न चले। हमारे एक मित्र एक प्रमुख जापानी समाचा पत्रके संवाददाता हैं, उन्होंने निकोजिद्धनके सम्बन्धमें मुक्तसे कहा,— "यदि हमारा कोई समासद किसी महापसे पा किसी कर्यमीसे पूस लेता है तो उसे कैंदजी सज़ा दो जाती है, पर पदि वह वही घूस सरकारसे लेता है तो यही सावधानोंके साथ उसकी रला की जाती है। कारख, मित्रमण्डल यदि ऐसा न करे तो अपने मतलबका कानून पास करानेके लिए वह प्रतिनिध-समामें अपना बहुमत कैसे कर सकता है।

पक और वात इस चीनीके कारखानेके सम्बन्धमें है। पाश्चात्य देशवासियोंको यह सुनकर श्राश्चर्य होगा कि कस्पनी-के डाडरेक्टर अपनी कम्पनीको सरकारके सुपूर्व करनेकी चेष्टा करें। पाधात्य देशोंमें बड़े बड़े कारखानोंके मालिक फभी सरकारको अपने कारखानीके मालिक न बनाएँगे। परन्तु जापानमें ठीक इसके विषरीत है। इसका क्या कारण ? एक तो यह कि, जापानमें सरकार हस्तवेष बहुत करती है जिससे ख़ानगी कारख़ाने बढ़ने नहीं पाते, दूसरे यह कि सरकार जानगी कारखानोंको रुपयेसे बहुत सहायना देती है जिससे सरकारका मुँह ताकनेहीकी आदतसी लोगोंको पड़ गयी है। इसके अतिरिक्त, आयकारी, नमक और रेलवेके कारग्वान-दारीको, सरकारने जय खरीद लिया, तब उन्हें बहुत लाम हुआ है। यही कारण है कि जापान शुगर कम्पनीके डाइरे-करोंने मी उसे सरकारके सुपुरं करना चाहा। सचमुच ही जब यह अफ़बाह उड़ रही थी कि सरकार चीजोंके व्यवसाय-का इजारा लेनेवाली है तो कम्पनीके अ। ए॰ वाले शेयरका नाम पकापक २२५ रु तक चढ़ गया था। श्रीर सरकारने ३४⊏ जापानकी राजनैतिक प्रगति

रहती है कि उसके बड़े बड़े कारखाने हीं, क्योंकि इससे किसी ज़दर स्वाई आमदनी होती है। आमदनीके स्वाई साधन जितने ही अधिक रहेंगें, प्रतिनिधित्सवासे वजट पात करा लेग उतना ही आसान होगा और साथ ही सरकार कारखानों के बढ़नेसे सरकारका व्यवसाय पढ़ेगा जिससे सर-कारों नीकर बढ़ेंगें, और इस तरह अधिकारियमें सुटढ़ होगा।

इस कम्पनीको नहीं खरीदा तो क्या, उसकी यह रच्या ज़रूर

कारज़ानोंके बढ़नेसे सरकारका व्यवसाय पढ़ेगा जिससे सर-कारी नीकर पढ़ेंगे, और इस तरह श्रिफ्तारियमें सुटढ़ होगा। पट्या इससे देशकी कार्थिक दशायर का परिणाग पड़ता है ? इस प्रशंपर बहुत कुछ कहना है, पर यहाँ उसकी चर्चा नहीं की जा सकती, क्रांकि वह इस विषयके बाहरकी बात है।

## चतुर्थ परिच्छद

#### निर्वाचन

मनुष्यको युद्धमन्ति सर्वत्र पक्ती ही है। हारिवन मतानुयायी युद्ध पहिको मन्नतिका नियंचन कह सकते हैं। जो
हो, नियंचन भी युद्धका अभियान ही है। यह राजनीतिक
युद्ध है जिसमें रण्लेष्यके समान ही दाँगयंच काममें लाये
जाते हैं। मनोविकार, चित्तसंस्कार श्रीर तर्क यहाँ दृद दर्जको
पहुँच जाते हैं। मतिराजीका जो दुर्गलतम श्रह हो, चाहे यह
स्पक्तिगत हो या राजनीतिक, उसी पर चार किया जाता है; और जो जिसका सर्वसे मज्जूत श्रह होता है, चाहे यह धन
हो, राजनीतिक सिद्धान्त हो या व्यक्तिगत चरित्रवल हो,
वह उससे श्रपने मित्रों य श्रनुयायियोद्धारा पूरा काम लेता
है। यहाँ शिद्धारा तो मनुष्यस्यमायसे यिलकुल हो जाता
रहता है। जो सबसे मज्जूत या स्वयसे लायक होगा पही
वाजी मार लेता।

निर्वाचन युद्ध दो प्रकारका होता है—एक वह जहाँ उन्ने-दवारके व्यक्तित्वके सम्बन्धमें ही भगड़ा है और दूसरा, जहाँ उम्मेदवार या उसके दलके सिद्धान्तीपर भगड़ा है।

ह्मास महायय कहते हैं,— "इमरीका के कृष्यतः निर्वाचनके तीह बीर दीर्घ विचादकी बचेना इतिलतानके साकारण निर्धा-चनसे लोगोंको राजनीतिक सिद्धान्ती और राजकारणके स्वावनके सम्बन्धमें अधिक हिशा मिलती है। हिटेनसे अमरीकाके निर्वाचक (इविधियोंको होड्यू ) अधिक समक-दार होते हैं और ये राजकारणके पारिमाधिक श्रन्दोंको हो

340 देवल नहीं जानते यटिक अपनी शासनप्रणालीको मी सूब समझते हैं। परन्तु ब्रिटेनमें निर्वाचनका जो निजाद होता है प्रद व्यक्तियों हे सम्बन्धम नहीं धरिक कार्यप्रमक सम्बन्धम होता है। दोना ग्रोरके नेतार्ग्रांकी खूब कडी आलोचना होती है और इसी ब्रालीचनासे लोग आनते हैं कि प्रधान मन्त्री है से ह,या यदि मन्त्रिमण्डल पद्च्युत हुआ हो तो मायी प्रधान मन्त्री कैसे होंगे। फिर भी उनके राजनीतिक सिद्धान्तीका सस्कार उनपर यना ही रहता है, स्रीर निन्दा तथा प्रश्नसाकी वर्षा उनपर वर्षी हो खुकता है जिससे उनके विरुद्ध अरून कोई गडे मुर्देको उलाहता है म नये किस्से ही बनाता है।

बाद्धिबाद जो होता है वह देशको आवश्यकताश्रीपर श्रीर प्रत्येक दलके प्रस्तागापर होता है, मन्त्रिमण्डलपर यदि श्रातेष होते हैं तो मन्त्रियाँके व्यक्तिगत चरित्रपर नहीं वित्क उनके सार्वजनिक वार्योपर हाते हैं। अमरीकन लोग इन्लिस्तानके निर्याचन देखकर वहते हैं कि हमारे यहाँके निर्याचन सन्नामके व्याच्यानदातात्र्यासे श्रद्धरेच उम्मेदवाराष्ट्री बनृतात्र्यामें युक्ति ब्याच्यानदातात्र्यासे श्रद्धरेच उम्मेदवाराष्ट्री बनृतात्र्यामें युक्ति बुद्धि श्रीर श्रतुमवनी प्रातासे श्रधिक नाम लिया जाता है ग्रीर मानोहीपक शालद्वारिक मापलकी श्रपेता युक्तिकी मात्रा हो अधिक होती है।' इस अलरका कारण त्या है ? ब्रेट्टिटनमें राजनीतिक

रिवाड व्यक्तिगतकी अपेता सिद्धान्तगत ही अधिक होते है तो इसका यह कारण हो सकता है कि, 'निन्दा तथा प्रशासी वर्षा उनपर वर्षी हो खुनी है जिससे उनने (पाल मटके समामदाके) विकद्ध अन कोई मगड़े मुर्दे उत्पादता है न मये किस्से हो बनाता है। परन्तु इससे भी बढ़ा कारण, हम समामते हैं यह है कि पालमेंटके समासद अपने निर्माचकी से यह बादा भी कर सकते हैं कि यदि उनका यहुमत होगा तो देशके लिए वे क्या क्या करेंगे, क्योंकि कामन्स सभामें जिस दलका बहुमत होता है वही राज्यका कर्णधार वनता है। इसलिए निर्वाचक अपना काम देखते हैं, न कि चरित्र। परन्तु श्रमरीकामें श्रध्यत्तपद्, सिनेट या कांग्रेसका उम्मेदवार अपने निर्याचकोंसे कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता; क्याँकि सङ्गठन शासनविधानकी कुछ ऐसी विरोधावरीधयुक्त प्रणाली है कि पहलेसे कोई उम्मेदबार श्रवना कार्यक्रम निश्चित करके महीं बतला सकता। इसलिए निर्वाचनके समय राजकारणका कुछ कार्यक्रम नहीं उपस्थित रहता। श्रध्यक्षके निर्वाचनके समय या कांग्रेसके निर्वाचनपर सर्वसाधारणके मताधिक्यसे भाषी राज्यव्यवस्थाका कुछ भी श्रन्दाज़ नहीं लग सकता। इससे श्रमरीकन योट या मतका मुख्य ग्रेटब्रिटेनके बोट या मतके मुख्यसे कम हो जाता है। अमरीकर्नोकी दृष्टिमें मतका उतना महत्त्व नहीं रहता। इसलिए साधारण निर्वाचक निर्वा-चन कार्यको उपेचाकी दक्षिसे देखते हैं श्रीर राजकारण, पेशे-वाले राजनीतिशौका एक लाभदायक व्यवसाय मात्र हो जाता है। श्रतः निर्वाचनमें भाष लानेके लिए और लोगोंको उत्तेजित श्रीर उत्साहित करनेके लिए व्यक्तियोंको ही प्रधानता दी जाती है, और राजनीतिक दलोंके कार्यक्रममें राजकारणका कुछ भी स्पष्ट निर्देश नहीं होता; और यह वात भी तो नहीं हैं कि एक ही बारके निर्वाचनसे कोई राजनीतिक कार्य परा हो जाता हो। इसलिए अमरीकाके ईमानदार नागरिक राज-कारणसम्बन्धी कार्यक्रमसे राजकर्मचारियोंके व्यक्तिसन चरित्रपर हो अधिक भरोसा रखते हैं। ः अमरीकाके समान जापानमं भी राजनीतिक सिद्धान्त

#### ३५२ जापानकी राजनैतिक प्रगति

न्नोर राजकारण निर्याचनके गौण माग हैं। यह मोर्र नहीं कह सकता कि श्रमप्रैकनीसे जापानी निर्याचक कम सममदार है या उनकी कर्तव्ययुद्धि कम जागृत है। परन्तु शासनकार्यकी

शिला जापानमें उतनी नहीं फेलो है जितनी कि अमरीवामें और इसलिए जापानमें मताधिकारकी वैसी फरर नहीं होती। अमरीकामें बोटसे उतना काम नहीं निकलता जितना कि त्रिटेनमें, नथापि हरेक अमरीकन जानता है कि देशकी सारी राजनीतिक सस्यापँ लोगींके मतीपर ही अवलियत हैं। इसके श्रुतिरिक्त श्रमरीक्नोंको इस मताधिकारका उपयोग करते पुरः वर्ध पुरुते वीत गयी। परन्तु जापानमें इस अधि कारका शारम्भ हुए शभी २० वर्ष हुए हैं श्रीर श्रवतक जापा नियोंको केवल १० अधिवेशनोंका ही अनुसब हुआ है।बोटका क्या महत्त्व होता है इस ब्रोट शवतक घोटरका ध्यान मी कभी नहां दिताया गया । इसमें सन्देह नहीं कि राजनीतिक, ग्रन्थकार श्रीर समाचार्यत्र प्राय बोडकी पविज्ञता यतलाया करते हैं। पर वे बतलाते हैं, किसको ? हवाको, क्योंकि योटरकी समभम ही यह वात नहीं आती कि उनके बोटसे राज्यकी नीतिपर क्या परिणाम होगा। निर्माचनके समय उम्मेदवार राजकारण या अपना भागो कार्यक्रम लोगोंके सामने नहीं रखते, न मोई प्रतिक्षा धरते हैं, क्याँकि प्रतिज्ञा करके उसे परा करनेके लिए मौका भी तो चाहिए. पर ऐसा मीका नहीं मिलना चाहे प्रतिनिधि सभावा बहुमत भी उसके अनुकूल पर्में न हो। यद्यपि तृतीय भागके तृतीय परिच्येदमें लिसे अनुसार प्रतिनिधि समाका अधिकार पहरीसे यहुत अधिक यद गया है, तथापि अधिकारिकांके विना वह विशेष इ.उ नहीं थर सकती, क्योंकि श्रधिकारियर्ग लोगोंके सामने

उत्तरदायी नहीं है। अभी बहुतसे ऐसे लोग आपान में हैं जो राष्ट्रीय परियद्दे अस्तित्याधिकारको ठीक ठीक नहीं समक सके हैं। राजकांचारी राष्ट्रीयपरियद्देश विना कहे सुने राज्यका यहुतसा काम कर सकते हैं। केर करने भीई, यही नहीं गरिक कम यह अयस्था है तब कैसे सम्मय है कि सर्थ-साधारण बोट या मतके राजनीतिक महत्त्वको समक लें?

घोटरके लिए घोट पधित्र और मूल्यवान् है। और अब उसे यह मालम हो जायगा कि राज्यकी नीतिपर और फलतः श्रपने दिताहितपर घोटका प्या परिलाम होता है और जब, घोटका उरुपयोग करनेसे राज्यका भाग्य ही परिवर्तित हो जाता है। यह उसकी समभमें था जायगा तय यह उसे रवये-के पदलें में धेच देगा। लन्दनके एक निर्वाचनके पक बोटरने एक दिन हमसे पहा कि, "मैं लाई रॉबर्ट सेसिलके पसका हूँ, में उनकी योग्यता और सम्बरित्रताको कारण उन्हें मानता भी है। पर आगामी साधारण अधिवेशनमें मैं उन्हें पोट न दे सर्कुंगा क्योंकि विदेशी पस्तु-ग्रुटक-सुधार (Tariff Reform)का पक्त फरनेकी मतिका ये नहीं फरते। इसी निर्वाचन-पेत्रकी एक रॉबर्ट सेसिलने कहा था, "यदि पाल-फोर महाशयकी प्रधानतामें यूनियनिस्ट वलका मन्त्रिमएइल हो जाय और में ज्यापारनीतिक सम्बन्धमें सरकारका पह न कर सकूँ तो में पदत्याग कर दूँगा और निर्वाचकीको इस सम्यन्धमें मत प्रकट करनेका मीका दूँगा।" इस प्रकार इंग्लंडमें निर्वाचक राज्यप्रयन्थके विचारसे ही घोट देते हैं और उम्मेदपारोको अपने निर्वाचकीसे प्रणपद्म होना पड़ता है।

जापानमें घोटर लोग योटकी उतनी कदर नहीं करते इसका कारण पदी है कि पर्तमान सहटनकी कार्यमणालीके

# ३५४ जापानकी राजनीतिक प्रगति अनुसार घोटका प्रत्यन परिणाम शासनपर कुछ मी नहीं

होता । जापानमें भी उसी तरह बोटकी करीद फरोल होती है जैसी अठारहवीं शताप्रीमें इंग्लिस्तानमें हुआ करती थीं, हाँ, इतना इघर अवश्य दे कि इंग्लिस्तानमें इसका वाजार जैसा गरम ठहरता था येसा जापानमें नहीं है। यह प्रारीद पिकी खुलमखुला नहीं होती क्योंकि रिश्यत देनेवाला श्रीर सेनेवाला दोनों कानूनसे सजा पाते हैं। यह कहना तो कठिन है कि यह अन्धेर कहाँतक फैला उभा है पर देख तो सर्वत्र पड़ता है। यहाँ तक इस अन्धेर ने कदम आगे बढ़ाया है कि बोटका मृत्य निश्चित हो गया है और किसी किसी निर्वाचनकेत्रमें ३ या ४ येनमें एक योट मिल सकता है। गत वर्ष प्रतिनिधि-समाके कुछ सभासदाने निर्वाचनके कानूनमें संशोधन कराने भीर गुप्त बोट देनेकी पद्धतिके बजाय प्रकट बोटकी पद्धति चलनेका प्रयत्न किया था। उनका यह कथन थाकि प्रकट वोट होनेसे वोटर लोग भिन्न भिन्न लोगोंसे घूस न ले सकेंगे। उनके पत्तमें मत भी यहुत एकत्र हो यये थे, परन्तु सौभाग्य वग्र यह प्रस्तात्र रह हो गया। यदि कहीं यह स्वीठत हो जाता तो घूसलोरी बन्द होनेके बदले श्रीर भी यह जाती। यह हो सकता था कि एक ही बोटर एक ही समयमें कई लोगांसे रिश्वत ले लेता, पर इसमें सन्देह नहीं कि प्रकट बोट होनेसे रिश्वत दुनेवाले ब्रापनी रिश्वतसे पूरा काम निकाल सकते हैं। यहाँ हमें इस प्रसायके गुण्दोपोंका वर्णन नहीं करना है, केयल यहाँ दिखलाना है कि इस समय जापानकी निर्वाचन-सस्थामें बड़ा श्रन्भर है। कुछ लोग कहते हैं कि जापानको अभी पार्लमेंटका बहुत ही थोड़ा अनुमय है और इसीसे ये खरावियाँ मीजूद है। यह सही है कि निर्वाचनके सम्यन्धमें जापानी लोगोंका श्रनुमय और हान यहुत कम है; पर इसका भी पया ठिकाना है कि पार्लमेंटका अनुभव बढ़नेके साथ ही अन्धेर भी कम हो ही जाता है ? सच तो यह है कि कुछ ही वर्षीमें यह अन्धेर यहुत ही बढ़ गया है, आरम्भमें इतना नहीं था । १६५६ तक इस अन्धेरको रोकनेकी आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई थी, इसीसे समभ लीजिये कि उसके पहले पया हाल था और अब पया है। परिषट्के तेरहचें अधिवेशनमें करवृद्धिका विल पास फरानेके निमित्त प्रतिनिधि सभामें अपना बहुमत करनेके लिए सरकारने रिश्वतकी लुट मचा दी थी। इसीका परिणाम था कि प्रागतिक दलके एक सभासद ओजाकीने घूसलीरी राक्षमेके लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, परन्तु उदारमत-यादी दल सरकारसे मिला हुआ था और उसीके विरोध क्रनेसे यह प्रस्ताव रद्द हुआ। १८५० में वाइशोक होजन पुरस्या कानुन) अर्थात् यूसकोरी रोकनेवाला कानून (मस्ताय) परिपद्म पास हुआ छोर कानुन वन गया। परन्तु इस कानुनके रहते हुए भी मूसकोरी और भी अधिक एड़ गई है।

र्सके साथ ही निर्वाचनके समय घाँटरोंको अनुपरिथति-को संख्या भी बढ़ती जातो है जिसले मालूम होता है कि निर्वाचनके सम्बन्धमें होगोंका उत्ताह और सह्तिमृति भी घटती हो जा हो थी। सातवें निर्वाचनमें (१६९५९) घोटते हुक औसत अनुपरियति फीसनी ११,७१ थी। यह सुधारे हुक निर्वाचन-कानूनके बननेके याद पहला ही अधियेशन था। इसीके धादके अर्थात् आटवें निर्वाचनमें (१६६०) अनुपरियति-का हिताय १२,७६ रहा, नववेंमें (१६६१) १२.६७, और दसवें-

जापानकी राजनीतिक प्रगति 3yE

में (१८६५) २८.५६। यदि सङ्घटनात्मक ग्रासनके परिचयकी कती ही घूसखोरीके अध्यक्त कारए हो, तो यह भी तो मान्म होना चाहियकि सर्वसाघारएकी इस उपेहाका का कारए है।

विशेषकर इसी उपेक्षामावहीसे घृसकोरीका क्रवेर मवता है और "पेरोवर मुस्सदों (राजनीतिक)" पैदा होते हैं।

द्यमरीकाके सुमान समी यहाँ राजनीतिक जनसङ्घ' उतने मौट नहीं हुए हैं परन्तु प्रोढ़ होनेकी प्रवृत्ति अवश्य है। कुछ निर्याचन सेत्रॉमें 'पेरोपर राजनोतिक' होते हैं जो राज-

कार्यको अपना व्यवसाय बनाये हुए हैं। कमो कमो ये लोग कुछ बोटराँको मिलाकर विशेष उम्मेदबारके निर्वाचनमें

प्रत्यत्त या श्रमत्यत्त हरसे दखल देते हैं। प्राय. तो ऐसे ही उम्मेदवारोंको घोट दिलानेका प्रयक्त करते हैं जो वोट संप्रह के उद्योगमें खूब खर्च कर सकें । सचमुच जापानमें श्वमरीका के समान ही 'सेइजिका (राजनीतिक या मुखदो)' ग्रद् षड़ा

बदनाम है, रंग्लिस्तानमें तो श्रंप्रेज राजनीतित्र भएनेको गौरवके साथ राजनीतिज्ञ फहते हैं। श्रीर जापानमें राजनीतिज्ञ लोग इस नामसे बचनेका ही प्रयक्त करते हैं। ये योचके जो "पेशे-पर राजनीतिज्ञण होते हैं जो राजकार्यको अपनी जीविकाका

साधन बनाये हुए हैं उन्होंके कारण पेसा होता है। अब यह समिनिये कि यदि हमारे यहाँका सहटन भी प्रेट-ब्रिटन के सहटनके ही अनुकप होता और साधारण निर्धाचनके अवसरपर सर्वसाधारएको राज्यप्रवन्धका झान करा दिया जाता तथा उन्हें यह भी भान कराया जाता कि उन्हों के मती-

द्वारा प्रतिनिधि-समा, प्रतिनिधि-समोद्वारा मन्त्रिमएडल और मन्त्रिमण्डलद्वारा राज्यको व्यवसा सङ्गद्वित होती है हो स्या ग्राय समझते हैं कि वोटर ग्रंपने वोटको साग-तर- कारीकी तरह येच देते? और तब क्याये वालभातमें मूसलचन्य यने रह सकते ?

कुल लोग यह भी कहा करते हैं कि भिन्न भिन्न श्रेणीके लोगोंमें परस्पर तीव विवाद न रहनेके कारण राजकायमें लोगोंका मन नहीं लगता। यह सच है कि जापानमें पाखात्य देशोंकी तरह अमीर-गरीवका कोई अगड़ा नहीं है और न साम्प्रदायिक विवाद या जातिगत विद्वेष ही है। पर लोगोंकी भिन्न भिन्न श्रेष्टियोंने यहाँ भी मतभेद और स्वार्यभेद मौजूद हैं। इसके अलावा ऐसे भी कई राजनीतिक प्रश्न हैं जिनका हितसम्बन्ध भिन्न भिन्न भ्रेणियोका भिन्न भिन्न प्रकार से है। परन्तु लोगोंको उसकी यथारीति शिक्षा दी जाय और उनका ध्यान दिलाया जाय तथ तो यह सब सम्भव है । परन्त प्रचलित राजकार्यकी वार्ते जो मतदाताको समक में भी ह्या सफती हैं, कभी निर्वाचनके शवसर पर उसे नहीं यतलायी जाती श्रीर न उम्मेदचार यही बतलाते हैं कि वे प्रति-निधि होकर थ्या काम करेंगे। और तो और, प्रतिनिधिसभा-तकमें भारी महत्त्वके प्रश्न या प्रस्ताव चर्चाके लिए वहुत ही कम सामने आते हैं। बहुत सा काम तो कमेटियाँ द्वारा ही यन्द कोठरियों में हुआ करता है। और मन्त्री इन प्रश्नों और प्रस्तायोंकी चर्चा, जहाँतक यन पड़ता है, होने ही नहीं देते और भिन्न भिन्न राजनीतिक दलोंके नेताओंसे प्रधान्तमें मिल कर, कमेटीके कमरेने ही सब याते तथ कर होनेकी चेशा करते हैं। सचमुच सरकारने एक नया सूत्र श्राविष्कृत किया है-अर्थात् "क्यूजन-जिक्कोका सिद्धान्त या यादविवादके विना कार्य करना।" जय यह अवस्था है तथ वेसे सम्मव है कि सर्वसाधारण राजकार्यमें मनोयोग हें?

प्रतिनिधि सभाका निर्याचन पियाद भिन्न भिन्न दलौंके बीच ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है। जिनका समासे कोई हितसम्यन्य नहीं है, अठारह्मी शताव्यीमें इंग्तिस्तानके एक मन्त्रिमएडलने, जो कि कामन्स-समाके सन्त्राधीन नहीं था,

रिशत देकर कामन्स-सभामे अपना पहुमत कराना चाहा जापानमें जिल सङ्घटना मद शासनका प्रयत्तेन हुआ था उस समय प्रतिनिधि-सभाके समासद प्रायः संधे श्रीर मानदार थे, क्योंकि उन्हें यह भाशा थी कि से मन्त्रिमएडल-

को श्रपने कावूमें रख सक्षेत्रे, झभी अधिकारीवर्गने भी लोम-की तलवार म्यानसे बाहर गई। निकाली थी। सरकार निर्वा-चनके श्रवसरपर ही "सरकार-पत्तणको बदानेका उद्योग करती थी । परन्तु तथसे उसने सभामें अपना पडुमस करानेके कितने ही उपाय सीख लिए हैं। वे प्रायः अधिकसंख्यक दल-को अपनी और मिला लेने हैं या भिन्न भिन्न दलोंके कुछ

सभासदीको घूस देकर वे झवना वहुमत करा होते हैं। झतः मन्त्रिमएडल श्रव प्रत्यक्षकासे निर्वाचनके मागड़ेमें नहीं पडता श्रीर राजनीतिक वल ही परस्पर अगडनेके लिए रह जाते हैं। कोई राजनीतिक दल समामें धपने बहुमतके पलसे मन्त्रि-

मएडलका श्रिकितर नहीं पा सकता। फिर भी प्रत्येक दल समामें अपनी अपनी संख्या बढ़ानेका प्रयक्त करना है। कारण, जिस दलके समासदादी संख्या श्रीयक होगी पद केवल व्ययस्थापन कार्यमें ही अपना हाय नहीं रखता, यहिक मन्त्रिः इलसे अच्छा सीदा भी कर लेता है और कभी कमी शुद्धिया फम्पनियोंसे भी उसे कुछ मिल जाता है। व निर्याचन-

<sup>•</sup> मैंने जाशनकी पालमेंटके एउ समासदने पूदा था कि राजनीतिल दलेंकी क्यट वैन नमा दोता है। उनके क्यार्ज उन्होंने लिख मेता कि, "क्यह दैने जमा

का वातावरण कितना गरम रहता है सो इसी एक घातसे मालूम हो झायगा कि हालके (वैद्याख १६६५) साधारण निर्घा-चनके अवसरपर २४५७ मतुष्योपर अवैध उपायसे हराने, धमकाने, मारपीट करने और घूस देनेका श्रमियोग चला था।

जापानमं साधारण निर्वाचन देशभरमं एक ही तारीलको हो जाता है। यह तारीख सम्राट्के श्राहापत्रसे ३० दिन पहिले पतला दी जाती है। प्रातःकाल सात यजे घोट-घर

खुलता है ग्रीर सायंकाल ६ वजे यन्द हो जाता है।

कुल ७०५ निर्वाचन तेत्र हैं जिनमेंसे ५७ को एक ही एक सीट या स्थानका अधिकार है झौर वाकीको जन संख्याके २ से सेकर १२ तक है। निर्वाचनके अवसरपर प्रादेशिक शासक उपस्थित होते हैं और अपने प्रदेशके निर्वाचनका प्रवन्ध करते हैं। शहरोमें शहरके मेयर 'निर्वाचनके झत्यत्न' होते हैं। श्रीर देहातीमें देहात या कस्येके मुख्य मजिस्ट्रेट या भवासत के अफ़सर। ये तीन या चार निर्यायकोको एक एक वाटघर का निरीक्तक नियत करते हैं।

उम्मेदवारके सम्यन्धमें इस तरहका कोई रिवाज नहीं है कि मेयर या शेरीफ उनको मनोनीत कर छीर न खयं उम्मेद-बार हो यह आकर कहता है कि हम प्रतिनिधि होना चाहते हैं। जिस दलका यह होता है वही दल या उसके मित्र या अनु यायी सार्वजनिक रीत्या, विशेषतः समाचारपत्रोद्वारा यह मुचित कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति निर्योचित किये जाने योग्य हैं। यह स्चना देनेसे पहले वे उस उम्मेदवारको परक

किया जाता है यह हो दल ही जान सकत्या है, भीर कोई नहीं, पर हतना से कह सकता है कि समासरों की सरकारसे जो कथा मिलता है उसके भनाग की सीते तथा प्रार्थेट कम्मनियोंने भीत भन्य वह उपायोंने उसके पास पन भा जाता है।"

३६० जापानकी राजनीतिक प्रगति

लेते हैं और योट संप्रद करनेवाले गुमारनेसे यह भी जान लेते हैं कि उसे कितने योट मिलनेकी सम्मावना है।

उम्मेदवार स्थानीय व्यक्ति ही होता है। स्थानीय व्यक्ति-का मतलय स्थानीय प्रसिद्ध पुरुष नहीं बरिक यह पुरुष जो कि म्यानीय अधिवासियोंको 'प्यारा' हो । उसकी कीर्चि स्वानीय भी हो सकती है घीर राष्ट्रीय भी। जिस किसीको प्रतिनिधि यननेकी इच्छा होती है उसे अपने जन्मस्थानमें जाना पहता है—यहाँ उसका निर्याचन हो सकता है। भूमिकामें लिखे अनुसार, जापानी लोग समाव-सं ही अपने स्थानको छोड़ना पसन्द नहीं करते और शोगून-कालके शासनसे तो उनका यह समात्र यहुत ही हट हो गया है। श्रीर निर्वाचनके याद क्या क्या राजनीतिक कार्यवाही होनेपाली है इसकी कोई स्पष्ट कल्पना सामने न रहनेके कारण वे पेसे ही व्यक्तिको चुनते हैं जिससे उनका धनिष्ठ परिचय हो। इसलिए परिचित व्यक्तियोंको ही चुने जानेका सबसे अधिक अवसर मिलता है; और यह तो बहुत ही कम देखनेमें श्राता है कि एक जगहसे द्वारा दुन्ना मनुष्य चुनावके क्षिप दूसरी जगह जाय। जहाँतक निर्याचनका सम्बन्ध थाता है, प्रत्येक प्रदेश या

म्युनिसिपैलिटी या निर्वाचन केत्र विलक्त साधीन होता है।
समरीकाम भी भिन्न भिन्न राज्य कांग्रेसके निर्याचनके सम्बन्धमें विलक्त स्वतन्त्र होते हैं। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि
प्रत्येक स्वानके राजनीतिक दलका उसके तोकियोक मुख्य कार्याक स्वानके राजनीतिक दलका उसके तोकियोक मुख्य कार्याकवसे सम्बन्ध रहता है। परन्तु ग्रेट प्रिटेनमें जैसे प्रत्येक स्वानके नेताग्रीको सन्दनके नेग्रनल लिवरल फेडरियन और नेग्रनल कानसरपेटिय यूनियनके मुक्य कार्यालयसे निर्वाचनके सम्बन्धमं स्वन्तायं मिला करती है और उन्होंके अनुसार कार्यवाही होती है, वैसे जापानमं स्थानीय निर्वाचनके मत्यत्त सुत्र राजनीतिक इलांके तोकियोस्य मुख्य कार्यालयके स्थानीय निर्वाचनके स्थान कर्या होता है जोर जुनावकां भवन्य स्थानीय कार्यकर्तामां के ही हाथमें होता है और मुख्य कार्यालयक्ते स्थानीय कार्यकर्तामां के ही हाथमें होता है और मुख्य कार्यालयक्ते सुत्र सुत्र सुत्र सुत्र महत्व महत्व मिलती है।

जापानमें अन्य देशोंको तरह, निर्वाचनसम्बन्धी आन्दो-लन ब्यावपानों, लेखों और मतसंभाइकोंद्रारा हो होता है। परन्तु क्यावपानों और संलोंस यहाँ उतना काम नहीं लिया जाता जितना होत्ततान और अमरोकामें। हमारे यहाँ के निर्मा-चन सम्बन्धी भाषण उचेकक और राज्यसम्बन्धि होते हैं, इसमें कोई विशेषपात नहीं होतो। इंग्लिस्तान और अमरीकाम जैसे बड़े पड़े विशापन दोवारोंपर चिषकाधे जाते हैं, जैसे हस्तपत्रक बाँटे जाते हैं और कार्ट्स (यह चित्र) बनाये जाते हैं, वैसे पहाँ भी सब किया जाता है पर बहुत कम-उसका आधा हिस्सा भी नहीं। जापानी येसे रसिक और कीतुकियन नहीं है।

राजनीतिक धान्दोलनमें हम लोग अहरेजी या अमरीका बासियोंकी तरत् याजे, पताका अरुडे और मदालोंके लाय जुद्धत नहीं निकासते। अदुक्त किनारे या मार्चनिक मेहान या उपानमें स्थाल्यानोंकी धून भी नहीं मचनी। यदुत से जाजानियोंको भी इन सङ्क्षकी स्थानोंके वैसी ग्रुणा है जैसी कि हॉन्कस्तानमें पुराने हहकी दिवयोंको मतामिलायी नयीन किरोंकी करायासीले।

इस समय नियावनका सबसे अञ्झा उपाय हमारे यहाँ

मतसंत्रह करना है। श्रीर लेकचरवाजीसे यह उपाय श्रविक लामकारी होता है। वर्षीकि, किसी दल विशेषसे जापानिया-का कोई परम्परागत मेम या हेप नहीं है। कुछ अमरीकन तोग कहते हैं कि, "में रिपब्लिकन हूँ, क्योंकि मेरे पिता मी रिपब्लिकन दलके थे"; उसी प्रकारसे फुछ शहरेजोंको इस थातका श्रमिमान रहता होगा कि उनके धान्दानमें पुस्त दर पुत्रत कानसरवेटिय (पुरास प्रिय) पदा ही रहा है। परन्तु जापानियोंमें पत्तभेदका माव शायद ही कभी आता हो। यह एक वात और दूसरी यह कि पचलित राजकारणका निर्वाचन-से कोई सम्यन्ध नहीं दिखाई देता; इसलिए जापानियोंको मतसन्नाहक भेजकर मुख्यत और द्यायसे मत एकप्र करना ही शब्द्या लगता है। इमारे एक प्रश्नके उत्तरमें प्रतिनिधि-समाके एक समासदने यों लिखा था, कि "जिस उम्मेदवारको श्रपने लिए सबसे अधिक मत पानेकी इच्छा हो उसके लिए तो यही उपाय है कि निर्याचकांसे यह जान पहचान ग्रीर मेलजोल राव बढ़ाये। बार घार निर्वाचकाँसे मिलते रहना बहुत काम देता है। शहरामें तो साधारण निर्वाचन होनेके पूर्व उम्मेदयार निर्वाचकांके घरपर जाकर उनसे पाँच पाँच है: ह: बार भेंट कर लेता है।" परन्तु उदासीन, पगु श्रीर वृद्धे निर्घाचकीको घोट-घर तक ले श्राना श्रासान काम नहीं है। निर्याचकोंको बोट घर तक लाने के लिए जहाज, घोड़ा या गाड़ी अधवा श्रन्य कोई सवारी भेजना या पहुँचाना कानृनसे मना है। इनलिए निर्याचनके दिन इंग्लिस्तानके समान चौटर जिनमें ढोये जाते हों ऐसी गाड़ियों, मोटरों श्रीर फिटिनोंकी भीड़ घोट-घरपर

नहीं लगती। पर ऐसा भी नहीं कि ज़रा भी शोरगुल या

हत्तवल न होती हो या कभी कभी मारपीट ग्रीर दङ्गफसाद न होता हो !

जापानमें निर्वाचनके अवसरपर पत एक उम्मेदवारको जापानमें निर्वाचनके अवसरपर एक एक उम्मेदवारको आपतीन हज़ार येन खर्च करना पड़ता है। रन उम्मेदवारों ही। रतने का विचार को जिये तो यही वड़ो भारी रक्षम होती है। रतने जा यही वड़ो भारी रक्षम होती है। रतने जा यही का में पत्र में देते हैं। फिर भी जिस सीटके लिए ये दतना खारे मों चे देते हैं। फिर भी जिस सीटके लिए ये दतना खारे साम करते हैं उससे उनको कोई वड़ा अधिकार मिलता हो सो गं नहीं; छुड़ समासद तो अपने समासद-कालमें समाकों से गं नहीं; छुड़ समासद तो अपने समासद-कालमें समाकों स्वामें भागतक नहीं लेते, बेचल पैरपर पेर रखें देंट रहते हैं । रस्तयर भी और दलपतिकी आग्राके अञ्चार वोट दें देते हैं। इस्तर भी अपने दक्षमा कोई ठिकाना नहीं कि समासद-पदका तौरव वे कब सका कोई ठिकाना नहीं कि समासद-पदका तौरव वे कब सका भोग सकते। समाबद-कालकी मर्यादा तो ४ वर्ष है; पर अपने स्वीच वी कि सकते। समावद-कालकी मर्यादा तो ४ वर्ष है; पर अपने स्वीच वी कि सकते। समावद-कालकी मर्यादा तो ४ वर्ष है; पर अपने स्वीच वी कि सकते। समावद-कालकी मर्यादा तो ४ वर्ष है; पर अपने स्वीच वी कि सकते। समावद-कालकी मर्यादा तो ४ वर्ष है; पर अपने स्वीच वी कि सकते। समावद कालकी मर्यादा तो ४ वर्ष है; पर अपने स्वीच वी कि सकते। समावद कालकी मर्यादा तो ४ वर्ष है; पर अपने स्वीच वी कि सकते। समावद कालकी मर्यादा तो ४ वर्ष है; पर अपने स्वीच वी कि सकते। समावद कालकी स्वीच के सकते हैं सावद कालकी स्वीच के सकते। समावद कालकी स्वीच के सकते हैं सहस्वच के सकते। समावद कालकी स्वीच के सकते हैं सकते हैं सहस्वच के सकता है। समावद कालकी स्वीच के सकता हो सावद कालकी सकता है। सावद कालकी सकता है समावद कालकी समावद कालकी सकता है। समावद कालकी सकता है। समावद कालकी समावद कालकी सकता है। समावद कालकी समावद कालकी सकता है। समावद कालकी सकता है। समावद कालकी समावद कालकी समावद कालकी समावद कालकी समावद कालकी सकता है। समावद कालकी समावद का

श्रिकारी वर्गको जब इच्छा होगी, सभा मह हो जाया। ।
त्यापि परिपद्म स्थान पानेके लिए यहुत से उम्मेदवार
तथापि परिपद्म स्थान पानेके लिए यहुत से उम्मेदवार
होते हैं। इसका हेतु, हम यही समभते हैं कि संसार्ग कोई ऐसा
विश्वास्त्र हैं जहाँ जापानसे यह कर, अधिकारियोंका समान
विश्वा जाता हो। जापानसे राजकार्मजारी (सार्वजनीन
सेवक" नहीं विल्व सार्वजनीन मुद्र होते हैं और समाजमें उनका
सेवक" नहीं विल्व सार्वजनीन मुद्र होते हैं और समाजमें उनका
कोहदा सबसे यहा माना जाता है। चस्तुतः देशतोंमें ओ
काददा सबसे यहा माना जाता है। चस्तुतः देशतोंमें ओ
कदर एक पृक्तिसके सिपादिको है (क्यांकि वह सरकारों नीकर
वह एक यहें जमीदारकी भी नहीं। इसके श्रीतिक,
है) यह एक यहें जमीदारकी और नहीं। इसके श्रीतिक,
रहते हैं। प्रतिनिधिनसमाका समासद "माननीय" होता है,
यहें यह अधिकारियों की जो रजत होती है यह इसकी भी होती
है। यह सामान्य जनसमुदायका महाप्य नहीं समभा जाता;

#### 368

क्योंकि यह "एम. पी." ( शुगु-इन-गु-इन ) होता है। यह अपने

नामके पीछे "एम. पी." लगानेमें अपना घड़ा गौरव सममता

प्रतिष्टा होती है।

है और लोग भी उसकी इजत करते हैं। उसके ब्रोहदे शीर योटकी यह महिमा है कि फोई मन्त्री भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। बडे बडे श्रधिकारियोंके यहाँ, जहाँ सामान्य जन जा नहीं सकते, एम. पी. जा सकते हैं और उनके जलसाँ-का श्रानन्द से सकते हैं। यह एक ऐसा गौरव है जिससे प्रधानतः समाकी स्रोर लोग मुकते हैं और इस प्रकार प्रति-निधि-समाने समासदाँको चाहे श्रधिकार विशेष न हो तोमी सभामें सौमाग्यवश ऐसे सभासद होते हैं जिनकी समाजर्मे

जापानकी राजनीतिक प्रगति

# परिशिष्ट

# परिशिष्ट

#### संघटन

# सरकारी भाषान्तर का भाषान्तर ी

# प्रथम परिच्छेद

#### सम्राद

१. जापान साम्राज्यपर सम्राट् वंश-परम्पराका राज्य ग्रीर

शासन सदा श्रजुएण रहेगा । २. सम्राट् सिहासनपर चैठनेका अधिकार, सम्राट् परि-वार-कान्नकी धाराझोंके अनुसार केवल सम्राट्के पुरुष वंशजांको ही रहेगा।

सम्राट् परम पुनोत ग्रीर ग्रलङ्गीय हैं ।

 सम्राट् साम्राज्यके शीर्पस्थान हैं, उन्हींको साम्राज्य-सत्ताके सव श्रधिकार प्राप्त हैं श्रीर वे वर्तमान सङ्घटनके श्रनुसार उनका उपयोग करते हैं।

५. सम्राट् राष्ट्रीय-परिपद्की सम्मतिले व्यवस्थापनाधिः

कारको उपयोगमें लाते हैं।

६. सम्राट् कानुनीपर मंजूरी देते श्रीर उन्हें घोपित तथा

कार्यमें लानेकी आजा देते हैं। ७. सम्राट् राष्ट्रीय परिषद्को एकत्र समिलित करते, उसे स्रोतते, यन्द करते और स्वगित करते हैं, तथा प्रतिनिधि-सभारो भर करते हैं।

=. सम्राट, सार्यज्ञनिक शान्ति-रत्ताकी कत्यन्त याप-श्यकता से श्रयमा सार्यज्ञनिक सङ्गट-नियारणार्थ राष्ट्रीय परि-पट्के अधियेशनसे श्रतिरिक्त कालमें, कानूनके यदले श्राक्षापत्र मचारित करते हैं।

ऐसे बाहायत्र राष्ट्रीय-परिषद्के ब्रागामी अधियेशनमें उपस्पित किये जाते हैं और परिषद् इन ब्राह्मापमोके अनुकूल सामीत नहीं देती तो सरकार उन्हें मविष्यके लिय रह कर देती हैं।

६. सम्राट् कान्नों के श्रवुतार कार्य कराने के निमेण, श्रथवा सार्यजनिक शान्तिकी रहा तथा प्रजाजनों की सुल-समृद्धि हे हेतु श्राम्यत्र प्रचारित करते या कराते हैं। परन्तु कोई श्रामय्य किसी प्रचलित कानुनको नहीं बदल सकता।

१०. सम्राट् ग्राम्यनके निम्न मिम्न विमागीका सहटन तथा समस्त फीजी और मुल्की अधिकारियोंका वेतन खर्य निश्चित करते हूँ और उन अधिकारियोंको निमुक्त और पहुन्युत भी करते हैं इस सम्यन्धमें जो अपवाद हैं सो पर्तमान सहटन-विधानमें दिये गये हैं और अन्य कानूनोंमें उक्षिखित हैं, वे (उनके सम्यन्धको) निम्न नियमधाराओं के अनु-कर होंगे।

११. सम्राट्जलसेना औरस्थलसेनाके प्रधान श्रधिनायक् हैं।

१२, सम्राट् जलसेना और स्थलसेनाका सङ्गठन श्रीर शान्तिकालिक संस्थासङ्घ निश्चित करते हैं।

१३. सम्राट् युद्धकी घोषणा, शान्तिका मचर्चन श्रीर सम्भिकी श्रुवेका निश्चय करते हैं।

१४. सम्राट्को यह घोपणा देनेका अधिकार है कि देश

क्रीशिष्ट गुडुओंसे घिराहे या घिरावकी हासतमें है। घिरावकी हासत-के परिणाम और नियमादि कानूनसे तय पार्वेंगे।

१५. सम्राट् सरदारी, पहारे, तथा प्रतिष्ठाकी उपाधियाँ

श्रीर सम्मानके श्रन्यान्य चिह्न प्रदान करेंगे।

१६. सम्राट्की आहासे कैटी छूट सकते हैं, श्रपराधौकी क्षमा हो सकती है, दएडकी कठोरता कम हो सकती है और पूर्वपद पुनः मिल सकता है।

१८. सम्राट्-परिवार-कान्नके नियमानुसार राजप्रति-

निधिकी नियुक्ति हो सकती है।

सम्राट् प्रतिनिधि सम्राट्के श्रधिकारीका उपयोग सम्राट्-के नामसे फर सकते हैं।

# द्वितीय परिच्छेट

प्रजाजनके कर्सन्य और अधिकार १८, जापानी प्रजाजम होनेकी शर्ते कामृनसे तयकी जायँगी।

१८. जापानी प्रजाजन, कानून अथवा समाद्के आज्ञापत्र-ह्रारा निर्दिष्ट सत्त्रणोंके ब्रनुसार, मुल्की या फौजी बौर किसी भी शासनविभागमें समानरूपसे नियुक्त किये जा सकते हैं।

२० जापानी प्रजाजन, कानूनकी धाराश्रोके श्रतुसार,

स्थलसेना और जलसेनामें नौकरी पा सकते हैं।

२१. जापानी प्रजाजन, कान्तकी धाराश्रीके श्रनुसार, कर देनेका कर्तव्य पालन करेंगे।

२२, जापानी प्रजाजनको निवासस्थानकी तथा कानून-की सीमाओंके अन्दर उसे परलनेकी स्पतन्त्रता रहेगी।

२३, कोई जापानी प्रजाजन, कानून की अनुमतिके विना

न पक्त आयगा, न ह्यालातमें रता जायगा, न अवासतमें पेश किया जायगा और न दिएइत किया जायगा।

२४. कोई आपानी प्रजातन कानुनके प्रमुखार जजाँ द्वारा विचार क्ये जानेके झधिकारीसे वश्चित न होगा !

२५. फाजूनमें निर्दिष्ट अपयादींको छोडकर, किसी जापानी प्रजाजनके घटमें जाकर उस की सम्मतिके विना तलागी न ली जायगी।

२८ कानूनमें निर्दिष्ट या बादोंको छोडकर, प्रत्येक आपानी

प्रजाजनके गुप्तपत्र खोले या पढ़े न जायंगे। २५ मत्येक जापानी प्रजातन हा सम्पत्ति श्रधिकार अलङ्ख रहेगा। यावजनिक दितके निमित्त जो उपाय आवश्यक हाँगे वे कानूनमें निश्चित किये आयँगे।

२८, जापानी प्रधातन, शान्ति और मर्पादाका उत्तर्जन न करते हुए तथा आगे मजाकर्तभीके पातनने विरोध न हालने हुए धार्मिक स्माधीनना भीग सर्केंगे।

२६. जापानी प्रवातनीको, कातृतको सीमाके धन्दर,

बोलने, निवाने, जारने और समा समितियाँ स्वापन करनेही खाधीनता गहेगी।

-०. जापानी प्रभावन क्रवारके शिक्षवार धौर निवर्मीके अनुसार प्रार्थनापत्र प्रेपित कर सकते हैं।

२१. इस परिच्येरमें जो घारापँ श्रद्धित है वे मझाद्के युद्ध-काशिक थथया राष्ट्रमङ्कटमम्बन्धी अधिकारोंको न काट सकेंगी।

३२. इस परिच्छेरफी सब घाराबाके ऐसे नियम जी कि स्पल्मना और जनमेनाके कानूनो भथवा नियमीके विश्व नहीं हैं, अलसेना और स्वक्रसेनाके सब मनुष्या और अज़-सरीको पालम करने पहुँगै।

# नृतीय परिच्छेद

शप्टीय परिषद्

३३. राष्ट्रीय परिषट्की दो समाप होंगी - सरदार समा भौर प्रतिनिधिसभा।

३४. सरदार सभामें सरदार सभा-सम्बन्धी आहापत्रके ब्रनुसार, सम्राट्-परिवारके लोग, ब्रधवा सरदार श्रेणियोके

त्रोग तथा देसे लोग होंगे जिन्हें सम्राट् मनोनीत करेंगे। ३५. प्रतिनिधि-सभा में निर्धाचनके कानूनके अनुसार

सर्वसाधारण द्वारा निर्वाचित सभासद होंगे।

३६, एक ही व्यक्ति एक ही समयमें दोनों सभाग्रोंका सभासद नहीं हो सकता।

३७. प्रत्येक कानूनको राष्ट्रीय परिषद्की स्वीकृति लेनी

काषश्यक है। ३=. दोनों समापँ सरकारद्वारा प्रेषित प्रस्तावीपर अपनी अपनी सम्मति देंगी और स्वयं भी अलग अलग कानूनके प्रस्ताव पेश कर सकेंगी।

 जो विक्त दोनों सभाग्रीमेंसे किसी सभाद्वारा प्रस्वी-कृत हो चुका हो यह फिर उसी अधिवेशनमें पेश न किया

जायगा । ४०. दोनो सभाएँ किसी कानूनके सम्बन्धमें अथवा किसी धिषयके सम्बन्धमें निवेदनपत्र सरकारके पास भेज सकती 🧗। ऐसे निवेदनपत्र यदि स्यीहत न हों तो फिर हसी अधि-बेशनमें उन्हों निवेदनपत्रोंको नहीं भेज सकते।

४१. राष्ट्रीय परिषदुका सम्मेलन प्रतिवर्ष हुआ करेगा। ४२. राष्ट्रीय परिषदुका अधियेशन तीन भहीनेतक होगा। भाषस्यकता पड़नेपर सम्राट्की भाषासे अधिवेशन-काल बढ़ाया जा सकेगा।

ं साधारण अधिवेशनका काल सम्राट्की आग्रासे निश्चित किया जायगा ।

४४. दोनी सभाश्रीका खुलना, घन्द होना, उनके अधि-घेशनीका बढाया जाना एक साथ ही हुआ करेगा।

यदि प्रतिनिधि-सभा भङ्ग कर दी गई है तो सरदार-सभा भी स्थितित कर दी जायगी।

४1. जय प्रतिनिधिक्तभा भद्ग कर दौ जायगी तव सम्राट् की ग्राहासे सभासदोंका नृतन निर्योचन क्षेणा, ग्रीर समा-भक्षके दिनसे पाँच मद्दीनेके श्रन्दर नयीन सभावा सम्मे-कृत होता।

४५, राष्ट्रीय परिपद्की किसी समाके अधिवेशनमें भीयि दो तिहार समासद उपिकत न हों तो उस समामें किसी विषयपर चर्चा नहीं हो सकती और किसी विषयपर मत भी नहीं लिया जा सकता।

४७. दोनों समाझोंमें वहुमत ही स्वीकार किया जायगा। जब अनुकुल और मिल्कुल दोनों मत यरावर हो तब अध्यज् को निर्णयासक मत देनेका श्राधिकार होगा।

धः, दोनों सभाग्रांके कार्य सार्वजनिक होंगे। सरकारके कहनेपर अथवा सभाके तदर्थक प्रस्ताय स्वीकार कर चुकने-पर ग्रम चर्चा भी की जासकेगी।

धः. दोनों समापँ सम्राट्की सेवाम पृथक् पृथक् मापेदनः पत्र भेज सर्वेगी।

५०. दोनों सभाएँ प्रजाजनीके प्रार्थनापत्र स्वीकार कर

५१. दोनों सभाएँ वर्तमान सङ्घटन तथा परिपद् सम्बन्धी कानूनके क्रतिरिक्त भी अपने अपने प्रयम्धके लिये आवश्यक नियम बना सर्केगी।

५२. किसी सभासदने सभामें जो सम्मित दी है वा जो मत दिया है उसके लिए वह उस सभाके वाहर जिम्मेदार न समक्रा जायगा। जब किसी सभासदने सभाके वाहर व्याख्यात वेकर, लिखकर या कृषक प्रथम पेसे ही किसी उपायसे प्रथम विचार प्रकट किये ही तो इस सम्बन्धक कानून उस-पर मी लगाया सकता है।

५३, भारी प्रवराघ अथवा पेसे अपराध कि जिनका अन्तर्विद्रोह अथवा परचक्रसे सम्बन्ध हो—पेसे प्रवरायोंकी हालतको होड़कर, किसी समाका कोई सभासद समाकी सम्मतिके विना गिरहार नहीं किया जा सकेगा।

पुत्र, राजमन्त्री तथा सरकारके प्रतिनिधि जब चाहेँ किसी समामें धैठ सकते हैं और योल सकते हैं।

## चतुर्थ परिच्छद

राजमन्त्रा और मन्त्रपरिश्द

49. भिन्न भिन्न राजमन्त्री सम्राट्को सम्मति दिया करॅंगे श्रीर उसके लिए जिम्मेवार रहेंगे।

सय कानुनी, सम्राद्के ब्राहापत्री श्रीर सम्राद्के हर तरह-के स्वनापत्रीपर जिनका कि राज्य व्यवस्थासे सम्बन्ध है, एक राजमन्त्रीका भी इस्तातर होना चाहिए।

५६, मन्त्रपरिपट्छे सभासद सम्राट्यारा पृष्ठे जानेपर, मन्त्रपरिषट्के सङ्गठनके नियमानुसार,राज्यव्यवस्थाकी प्रधान धार्तोपर विचार करेंगे ।

### पञ्चम परिन्छेद

#### म्याव-देवसभा

५०. न्यायम्यवस्था न्यायालयोद्वारा सम्राट्के नामसे कानूनके बहुसार को जायगी।

न्यायालयीके सङ्गठनके नियम कानूनसे बनाये जायेंगे। ५०. जज उन लोगोंमेंसे नियुक्त किये जायेंगे जो कि

कानूनमें बतलाये हुए लक्षणीसे युक्त हो।

की है जब भाग है प्राम्ति पुरुष्ति नहीं किया जा सकता, जबतक कि उसे फीजहारी कार्नुसरे सजा न हुई हो और कर्तव्यपालनकी सुटिके सम्बन्धमें इण्ड न हुआ हो।

कर्तस्यपालनकी श्रुटिके सम्बन्धका इएडविधान कानूनसे

किया जायगा ।

48. मदालतमें स्रिभियोग (मुकदमा) और निर्णय (फैसला) स्रादि सबके सामने होगा। जय इस बातका मय हो कि सब-के सामने मुकदमा चलनेसे शान्ति सक्त होगी स्रथ्या सर्घ-सराधारणमें बुदे मनोविकार फैलेंगे तो मुकदमेका काम कानून-के नियमों स्रथया न्यायासयके निर्णयसे स्थागित किया जा सकता है।

६०, जो मामले किसी थिशेष न्यायालयों में ही खलाये

मा सकते हैं, कानूनसे उनका निर्देश किया जायगा।

६१. ग्रासनाधिकारियों के ब्रुवेध उपायों से किसी के सत्यों-की द्वांति खादि होनेके सम्बन्धके क्रियोग जी कि कानुक्से मस्पापित ग्रासनव्यवहार-यायमन्द्रमा ही चल सकते हैं, साधारख न्यायालयमें विचारार्थ न लिये जायेंगे।

# षष्ट्र परिच्छेद

आयब्यय-प्रवन्ध

६२. नया कर लगाना या पुराना कर ही बढ़ाना कानूनसे

परन्तु ग्रासनसम्बन्धी फीस या पेसी भ्राय जिसका सहप निश्चित किया जायगा।

ज्ञति पूरण सा हो है, उक्त नियमकी कोटिमें नहीं झाती।

राष्ट्रीय ऋण उगाहने तथा राष्ट्रीय धनभएडारके सम्बन्ध-के ऐसे व्यवहारोंके लिए जिनका उल्लेख यज्ञटमें नहीं हुआ

है, राष्ट्रीय परिषद्की स्वीकृति आवश्यक होगी। ६३. जो कर इस समय मौजूद हैं और किसी नये कानून-से जितमें इन्नु परिवर्तन नहीं हुन्ना है वे पुराने टक्से ही

वस्त किये जायँगे। ६४. वार्षिक अनुमानपत्र (बजेट)द्वारा वार्षिक श्राय-ब्ययका लेखा राष्ट्रीय परिषद्से खीठत होना शावश्यक होगा।

जो जो छर्च अनुमान पत्रकी सीमाके वाहर हुआ हो या जिसका उल्लेख ही अनुमानपत्रमें हुआ न हो पर खर्च हो गया हो, उसके लिए राष्ट्रीय परिषद्की पश्चात्खीकृति ली जायगी। ६५. वजेट प्रतिनिधि-सभाके सम्मुख उपस्थित किया

६६. सम्राट्-परिघारका सय सर्च निश्चित रकम तक जायगा । राष्ट्रीय धनमण्डारसे किया जायगा श्रीर उसके लिए राष्ट्रीय परिषद्की सम्मति झावश्यक न होगी-जय लर्च यहानेकी श्रावश्यकता प्रतीत होगी तब राष्ट्रीय परिषद्से सम्मति सी जायगी।

६७. सम्राट्से सम्बन्ध रखनेवाले अधिकारीके सम्बन्धमें सहटनसे जो जो ध्यय निश्चित हो चुके हैं, और कानून षिशेपके कारण जो व्यय आवश्यक होंगे अथवा सरकारके लिए षैध-कर्तव्यवश जो व्यय आवश्यक होंगे, प्रतिनिधि-समा सरकारकी शुकुकताके दिना उन्हें स्रोकार न कर सकेगी और न घटा सकेगी।

६=. विशेष विशेष श्रवसरपर काम देनेके लिए 'श्रविरत व्ययनिधि'के नामसे कुछ निश्चित वर्षोंके लिए सरकारराष्ट्रीय परिषदसे कुछ रकम लेनेके निमित्त सम्मति माँग स कती हैं।

६६. वजटकी अनिवार्य अनुमान युटिके फारण जो कमी द्वारे हो उसे ओर वजटमें जिनका उल्लेख नहीं हुआ है पेसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वजटमें रेवेन्यू फाउके नामसे सद रहेगी।

ानल सर्देशा। ७०. सार्वजनिक शास्तिकी रहा करनेकी अस्यन्त आय-स्यकता पड़नेपर देशके अन्तःहोभ या वहिःहोसके कारण जब राष्ट्रीय परिषद्का सम्मेलन न हो सकेगा, तब सरकार सम्राटके आक्षायनसे आयव्ययसम्बन्धी सब प्रमध्य कर सकेगी।

सम्राट्क आशायनस्य आपर्ययस्य स्वयं स्वयं कार्यकारा स्वी श्रवस्थामें उक्त प्रयन्ध राष्ट्रीय परियद्दे श्रामामी मधियेशनमें उपस्थित किया जायगा श्रीर उसकी स्वीकृति स्वी जायगी।

ला जायगा। ७१. जब राष्ट्रीय परिपट् धजेटपर सम्मति न दे या जय घजेट ही देशार न हो तब सरकार पूर्व वर्षके बजेटसे काम से सकेगी।

ल सकता। ७२. देशके प्रायव्ययका सव हिसाय जाँच कर्ताब्रोकी समितिहारा जॉवा और मंजूर किया जायगा, और सरकार-द्वारा यह राष्ट्रीय परिवड्में, जाँचकर्त्ताञ्चाको समितिकी जाँच और मंजूरीके साथ पेश किया आयगा।

जाँचकर्चाश्रोकी समितिके सङ्गठन श्रीर सक्लोंकी निय-

मावली कानुमसे अलग यनायी जायगी।

## सप्तम परिच्छेद

#### कांड नियम

७३. मविष्पमं जब कमी वर्तमान सुङ्गटनमं धारापरि-चर्चनही आवश्यकता प्रतीत होगी, तब सम्राङ्के आहापष-झारा तिक्ष्रपक प्रसाव राष्ट्रीयपरिषद्मं उपस्थित किया जायता।

जब ऐसी अवस्था होगी तो जबतक सभाके कमसे कम हो तिहाई सभासद उपस्थित न हाँ तबतक कोई सभा इसपर विवाद आरम्भ नहीं कर सकती, और जवतक उपस्थित समासदोंमेंसे रो तिहाई सभासदोंकी अगुकुल सम्मति न हो, तबतक कोई संग्रीधन उसमें नहीं किया जा सकेगा।

७४. सम्राट्-परिवार-कानूनके परिवर्तन-प्रस्तावको राष्ट्रीय परिपदमें उपस्थित करनेकी खावश्यकता न होगी।

घर्चेमान सङ्घटनकी किसी धाराको सम्राट्-परिवार-कानून नहीं बदल सकता।

७५. सम्राट्-प्रतिनिधिके सत्ताकालमें सम्राट-परिवार-कान्न श्रयवा सङ्घटनमें परिवर्त्तन करनेका कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता।

७६. इस समय जो कायरे, कानून, नियम, आहाएँ अथवा आहेरादि प्रचलित हैं वे जहाँतक वर्त्तमान सङ्घटनके विरोधी हैं, वहाँतक प्रचलित रहेंगे।

सरकार जिन जिन फार्मोको उठा सुकी है या जिंन जिन कार्मोको करनेकी धाका दे सुकी है, और व्ययसे जिनका सम्बन्ध है, वे सब काम ६० वी धाराके अन्तर्भूत होंगे।

|                 | 2      | 18 A                                    | १९४१ थि॰से आमं नितुक्त हुए मन्त्रियों रे परिवर्तनों की सूची    | i Oge                                 | 7 F         | क्षित्रयो         | रे यरिष                 | क्रिके                      | ी स्ची                                                         |             |                                     |
|-----------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| ितुरिक्स<br>साम | समावित | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | विदेश काभ्य अर<br>सम्बन्धाः भूतिके<br>प्रारम्भः म भी<br>केम भी | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | HE.         | शक्ति ।<br>मार्थी | मा स्थापनी<br>मा अपूर्व | सिक्त<br>मित्राम्हे<br>म भी | सिद्धाः व्यक्तसम्बद्धाः स्थाप्ते<br>स्थापने स्थिति स्थिते साम् | 125         | सेनाका<br>कराव<br>कराव<br>क्ये-गारा |
| मार्ग ११४२      | E      | # 13 th                                 | र हे हैं। यामान्याता                                           | Hiter<br>Timi                         | in the Con- |                   | सादती यायदा             | <u>بر</u>                   | Ę                                                              | related 1-y | Ì                                   |
| Tregel          |        |                                         |                                                                |                                       |             |                   |                         |                             | मायम                                                           |             |                                     |
| attaile fext    |        |                                         |                                                                | -                                     |             | साम               |                         |                             | व्यक्तियाचा                                                    |             |                                     |
| SAN REST        |        |                                         |                                                                |                                       |             |                   |                         |                             | Ę                                                              |             |                                     |
| والوط           |        |                                         |                                                                |                                       | E114 3      |                   |                         |                             | RATE                                                           |             |                                     |
| भाद्रपर         |        | Ē                                       |                                                                |                                       |             | -                 |                         |                             | उद्य                                                           |             |                                     |
| Piq.            |        | क्रीरम                                  |                                                                |                                       | _           |                   |                         |                             | ,                                                              |             |                                     |
| ₩<br>12         | कुरीम  | ₽,<br>                                  | भीतमा वाद्यांका माह्य                                          | 100                                   | TI DELLE    | मोयामा साथ है।    | मामान माहि              | 4                           | रनेमोठे रने                                                    | te<br>E     | Ĭ.                                  |

| WINTE EE'S'S. | :                                | 1         | !                                                                                    | ;                 | :             | :          | :         | 1              |          | i | ١, |
|---------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------|----------------|----------|---|----|
| <br>Hiệ       | ;                                | i         | मारह-                                                                                | ;                 | ŧ             | :          | ī         | :              | ;        | : | ;  |
| मार           | :                                | :         | :                                                                                    | :                 | !             | :          | 1         | भीयामा •       | ;        | i | :  |
| काष्ट्रव १६४५ | :                                | ;         | ;                                                                                    | :                 | :             | ;          | :         | इ.चामील        | i        | 霍 | ;  |
| माभित ११४६    | :                                | ŀ         | वामागाहा                                                                             | ;                 | ;             | :          | :         | i              | ;        | : | ;  |
| क्षांभित्र 3, | कुम्बन्धाल-<br>के लिप,<br>साम्भी | :         | :                                                                                    | :                 | :             | ;          | 1         | i              | स्ताधुरा | 1 | ;  |
| मार्गाहीयै.,  | मामन्त्रात्                      | ब्या थीति | बासत्तात्ता काथोति यामागाना                                                          | महस्रू<br>स्राह्म | चीदामा        | सावनी      | वामाहा    | स्ति<br>कावा   | E.       | Ę | ĩ  |
| नेसास १६४७    | :                                | ;         | साभगी                                                                                | :                 | :             | कामायामा   | :         | :              | i        | ŧ | ŧ  |
| नैसाख १६४=    | 400                              | रनोमोहो   | सम्मो                                                                                | महस्              | ताका-<br>सिमा | काश्रायामा | थायादा    | योग्रि<br>साथा | 12       | Æ | Ĩ  |
| Mar.          | :                                | }         | शिता-<br>वादा                                                                        | ;                 | i             | :          | सम्बद्ध   | 量              | i        | ! | :  |
|               | में वादा                         | करते स्री | • ऐने वारा किक्षे अधिक अज्ञान चयने समयमें एकते अधिक वर्षीकर कार्य कार्य करते रहे हैं | चएने सम           | th unit       | मिथित पर   | किर कार्य | करते रहे       | - de     |   |    |

|             |       |                                            | ١       | 1      | I             | -         | -                    | -                       | _                                                                           | _                                     | ,                  |   |
|-------------|-------|--------------------------------------------|---------|--------|---------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| 192         | Ę     | प्रदेश माध्यत्वर<br>मित्र सग्र भी निहिन्हे | Mer. de | F      | Ħ,            | मुक्रमेसा | मायुर्वे<br>मायुर्वे | सिदा<br>म मही<br>म नहीं | शिया ब्यासाय पत्र ब्युप<br>श्रिम महे क्रिकृषि हा सि<br>मन्त्रा क्रिम जी मजी | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | सम्बद्धाः<br>स्थास |   |
|             | सभावि | में<br>में<br>से                           | F       |        | _             |           | _                    | _                       |                                                                             |                                       | वर्-मास            |   |
|             |       |                                            |         |        |               |           | _                    |                         | मुन                                                                         |                                       |                    |   |
| माध्या,     |       |                                            | स्रोयसम |        |               |           | 4                    |                         | (E)H                                                                        |                                       |                    |   |
| उनेह १६४६   |       |                                            | ## F    |        |               |           | -                    |                         | <u> </u>                                                                    |                                       |                    | ( |
|             |       |                                            | 4       |        |               |           | स्व                  |                         |                                                                             |                                       |                    | ą |
| मानाई       | 1     | _                                          | in the  | काता - | *<br> स्रोयाम | ۳,        | बामाग सा भोगो        | F                       | Ę                                                                           | करीदा                                 | Ĩ                  | ) |
| e<br>E<br>T | Ē     | 1                                          |         | _      |               | Hra       |                      | 包包                      |                                                                             |                                       |                    |   |
| प्राष्ट्रीन |       | _                                          | _       |        |               | ·<br>-    | 4                    |                         |                                                                             |                                       |                    |   |
| ,           |       |                                            |         |        |               |           |                      |                         | र्नामीत                                                                     | <b>6</b>                              | _                  |   |
| क्षेत्र १६% |       | _                                          |         |        |               |           | _                    | मायोसमी                 |                                                                             |                                       | _                  |   |
| भारत १६४१   | _     |                                            |         |        |               | _         |                      |                         |                                                                             |                                       | _                  |   |
| MIR         |       |                                            |         |        | सावना         |           |                      |                         |                                                                             |                                       |                    |   |
| #154#       | _     | _                                          | 声       | _      | _             | -         | -                    | _                       |                                                                             |                                       |                    |   |

|               | :             | 1     | •     |        |       |       |        |       |   |   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|---|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <br>!         |       | :     | शिराने |       |       | :<br>: | :     | 1 |   | में मेरिय               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>.</u>      | <br>!         |       | :     | ;      | ;     |       | 1      | 1     | : |   | कियोरा डाचिमुका इनागोती | , i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | -             | <br>: | <br>: |        |       |       | :      | ŧ     | 1 |   | हानिमृष                 | A Service State St |
|               | <u>.</u><br>: |       |       |        | <br>: | 1     | :      | ;     |   | : |                         | _\/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | <br>1         | :     |       |        | <br>: | <br>! | :      |       | : | : | सायगी                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | श्रोवामा      |       |       |        |       |       |        |       | : | : | त का-                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्स- वामागाता |               |       |       | गानाम  | <br>: |       |        | <br>: | : | : | Hitt.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12.2          | Ξ.            | :     | •     | KT.    |       |       |        |       |   |   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ĩ :

: क्रोकुमा वावायामा इन्।गाक् : 副 114 ; : : : : नायोनजी : 盟 : : ፥ :

• ऐंडे तारा मिन्हते ज्ञिन चन्ना माने समयते पत्ती श्रीभ पश्चीर कार्य करते रहे है। 117.E-: : ŧ : : : : : : = :

नेसाम १६५३ Tiege " . . नेशाल १६५२ शानम माधिन श्रायम् 궦 1

मामित 100

नियुधिक स्था स्थाप

ધ

बेरतम् १६५७ <u>इत्</u>यक्ताले सायोगज्ञी

:

:

में नारा निम्हते मंदिन मज़न भागने मगमने एकते मधिक ।

: : :

:

H

माह्रपद १६६०

: :

**虹明节《《从**库

माध्या व्यास्त्रीन

: :

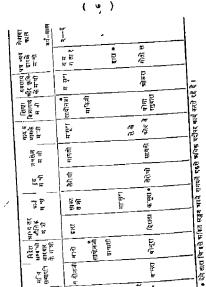

कान्युन १६६१ स्राप्त्य १६६०

बेह्याब १६६१

71-53

73 18

# शब्दानुक्रमणिका

| —:१०००<br>संपेत—स॰ फ॰ = सरकारी<br>चारपत्र, प॰ पु॰ = प्रसिद्ध पुरुष,<br>कार, प॰ = परिभाषा, सो॰ प॰<br>धर्मप्रवर्षक, प्र॰ रा॰ = प्रसिद्ध<br>मं॰ = राज्यसंस्था, प्र॰ षि॰ = प्र                                                        | कर्मचारी, स॰ प॰ =६<br>न॰ = नगर, प्र॰का॰ = इ<br>= लोकप्रतिनिधि, ध॰ प्र                                                                             | (o =<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| त्रानवोधन<br>जापानी जंगी जहाज,<br>१२१ दि०<br>अञ्चष्टानपत्र = १<br>अस्तिपाचा सदा रक्षिन<br>विस्त, १२६<br>श्राधिकारामिलापिणी<br>व्रियं, पः,<br>श्रावं,<br>आर्थ, साक्षेत्री मिस्सु विस्तुहिदी,<br>स०का०, ५<br>माक्षेत्रोत, स०पर, १११ | ह्तागाकीतारिस्,<br>इतो, स० फ०,<br>इतो मित्रमण्डल,<br>इतो ये स० फ०,<br>इयेतामा, स० फ०,<br>श्या कुरा, स० फ०,<br>श्याक, आधर्य,<br>इस्स्मानी अमदा, ये | \$30<br>\$50<br>\$58<br>\$3, £8<br>\$0, £0<br>E0 |

| ಕ್ಷಿಪಕ್ಷ | जापानकी राजनीतिक प्रगति |   |
|----------|-------------------------|---|
|          | काउग्डकायुवा, स०क०, १०० | 1 |

उईन,शासकमग्डल,११५ टि० एउमएडवर्क प्र० छा॰, २६३ उत्तरदायी मन्त्रिमएडल, ३०३ प्रयोक्तनो,देशभक्त दल, १०८ प्रज्ञू, स∗, To एचिज, न∘, एजल वर्द फेंम्फर,प्र०४ १०, १६ एता, नीच जोम, इ४,८५ टि॰ ओ श्रोदामोनो, प्र॰ पु॰, 212 ब्रोक्रयो, स॰ क॰, **-4** ओक्कामा,एक छोटा राज्य,२**=३** क्षोजा की पृक्षियो, १३२ टि० स॰ फ॰. क्रोप्रानोयूनामा स० कः, ५६ शोमीमाची, सम्राद्, 45 ڊو श्रोसामा, म०, १२० ग्रोसाका सम्मेलन,

द्योहारा, न॰,

कारको धुतो, मुक्तद्वार-

नीतिका पद्मपाती दल, ६७

काउराट इनोयी, स॰ क॰, १०० कागजी सिका प॰, 133 कागोशिमा, न॰, षामा कुरावा कुफू, साहि∙ तिक सस्था, ६२ टि० वाताधोका वैकिची 123 लो० प्रव. कानप्त्यृशियस, सम्प्र•, ٤o ક્ષક कातीको, प्रव वाव, कालेम्सो, प्रव नि०. 34 कावायामावाला मामला, १४५ टि॰ विद्यो द्यायशा,रा०स०, १५४ विद्या, स० क०, कीनलङ्ग, प्र॰ रा॰, ६७ टि॰ कुद्दारा, कोरियाका

राजा.

बुचाना, न०,

केयी, जापानी,

कुशद्वीप, केकी, शो॰,

१०१ टि॰

बाध्यत्त.

कुरोदा, स∙ का॰,

व बला खाँ, विजेता,

बुमोगाशीरा, परिवारपञ्च-

११ टि॰

१६, १७

130

t

샣

JΣ

| <b>चा</b> ब्दानुष                                                                              | मणिका                                             | ક્≍૭                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| संवत्सर, उ६,५६ टि०                                                                             | <sub>कृगरका तार</sub> ,<br>स्व                    | કદ્દક                                |
| फैएटन, न०, ६६ १८०<br>फैनसीहान्तो दल, प्राग-<br>तिफ, दल, ३३१-३४=<br>केवालका सिद्धान्त,स्वतन्त्र | खड्हस्त-नीति, पर                                  |                                      |
| मन्त्रिमग्डल, ३६१-२१८<br>कोषक्यन, न०, १२१                                                      | गिकू, न॰,<br>गिजिश्रो, मन्त्रिम<br>नीइनशिकाजिश्रो | १३=<br>एडल, ७=<br>, प्रागतिक         |
| काकका, दश आए जर्ज<br>कोक्कुकाई किसेई दोमी-<br>कार्ड संयक्त समाज, १२५                           | दल,<br>गेनपी,                                     | ५३७<br>६२<br>स्वानकी                 |
| कोगिशो, रा॰ स॰, म्द-६६<br>कोची,<br>दोची,<br>कोजिकी,प्राचीन गाधा,३–६                            | सीनेट्,                                           | १२०-१६०                              |
| कामियातथा,                                                                                     |                                                   | ११२<br>सरकार-<br>१३४                 |
| कामुरा, लाठ प्रव<br>कोमोन मित्सुकुनी, घंश,<br>कोनो विद्वन, स.का.,१३३                           | ६७ ग्रिफिस, स०<br>ट०                              | व                                    |
| समात<br>फोरियन, कोरियाघासी,                                                                    | ३ चिकछो को                                        | ग, २६२ टि०<br>प्रोकार,<br>सकद्स, २३७ |
| क्पाता, नण,<br>फाइगी, मन्त्रणासमा,                                                             | 18 चिशिमार्यो<br>चिहोचियो                         | .बाड़ी: २५०                          |
| एक गैरसंस्कारी कोठी,                                                                           | ( ५७                                              | ,                                    |

....

#### जापानकी राजनीतिक प्रगति ಶಿಷಷ

डिसरावली, प्र•वि०,३२५रि० चीनी, दे॰, ११६ | देडनाट, जंगीजहाज, त्रोषा, न०, चोशिऊ, म०, 30-20 त नाइशिन-इन,न्यायमन्दिर,

छ क्रापाद्या**ना सम्ब**न्धी

रधर कानुन, ज

जिक्रेनशिन्सेत्सु, मनुष्योंके अधिकार, 100

जिम्मू, सम्राट्, 8, 43 जे॰ बी॰ पेटन, बि॰, 양표 जोइतो, धसभ्य, 33

7

**४**८, ३४० राइम्स, पत्र, टांगो. ३६६

ट्युटन, जाति,

ट्रांसकीन्टिनेन्ट रेखवे.

दर्वीग्रायर, न०,

१०३ टि० दायसी, प्रव काव,

दांकलार, स॰ क०, १३३ टि॰

दाविंग, म॰ बि॰, १०३ टि॰

4≖

तोकुगावा वंश, तोयोतोमी स॰ क०. होयोहितो. तोसा, न०.

दाइजो दाइजिन.

प्रधान मन्त्री.

ताईकुन (शोगून),

ताकायामा, प्र॰ का॰,

तिनस्तीन की सन्धि.

तोकियो निनिचि शिस्तृत,११६ तोक्तवीसे, प्र० का॰,

सोकुगावा इयेयासु ,स०५०,५८

तारयो सम्म •.

तिञ्चत, दे०.

नुकिंस्तान, दे॰,

तोकियो, न०,

तोकुदाईजी, स० क०,

90, E0 दलम्लकशासकमण्डल, ३१५

१२०,१६४

48

₹8

309

188

¥

g

48

883

18c

१८८ पेन्सुलवानिया, देश,

६७ प्रतिनिधिपरिषद्, २१२-२३१

१४७ टि॰

१६-१७ पेरी, सेनापति,

नित्ताकुसुनोली, सेनापति, १५ प्रतिनिधिकशासनपद्धति, ११४

निस्वतसुची जन्मपत्र, १७ प्रशिया, दे॰,

| चाहरा                                                                                                                                                                                   | <u>न</u> ुक्रमणिका                                                                                                                                                                                                                                                      | 3=5                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| बारबोदाहेन्स, प्रवत एकत<br>वादीवल, १<br>वादीवल, १<br>दाय-निहनशी, एक<br>इतिहास प्रन्य,<br>दामिश्रो, १४<br>वहमिश्रो, देशिमा टापू,<br>देवराज्य,<br>वैकवान, नायय,<br>दोवो (जन्मतः वहन भार्र | नियांचन,<br>नियांचनपद्धति,<br>निहनचादःशी,<br>इद्द निहनचादःशी,<br>इद्द नीहोनी, जाति,<br>इद्द नीहोनी, जाति,<br>इद्द नीहोने, प्रविद<br>द्द प्रविद्य प्रविद्य<br>भूगेतिचयन ची<br>प्रविद्य नीहोने, जाति,<br>नीहोने, जाति,<br>नीहोने, जाति,<br>नीहोने, जाति,<br>नीहोने, जाति, | ्यल, ६८<br>३<br>६<br>१, ६<br>१, ३४<br>नापार्ट, १३६<br>१, ६ |
| ध्र<br>धर्मविधानविभाग,<br>धातुनिर्मितधन,                                                                                                                                                | १्⊏६ ं न्यूयार्क,<br>१३⊌ ं                                                                                                                                                                                                                                              | प्                                                         |
| न्<br>नर्काकुमन्त्रिमएङल,<br>नर्देकाकु सोरो नामि-<br>जित, स॰ का॰,<br>नारकाकुसोर्सदार-<br>जित, प्रधान मन्त्री,                                                                           | १४= पुनः स्थाप<br>सहटाना                                                                                                                                                                                                                                                | हो सभा, ४५३                                                |

नत्त्रभयन,

नार्मेन राजा,

नातुशी, प्रामाध्यत्,

| 3ह0        | जापानकी राजनीतिक प्रगति |  |  |
|------------|-------------------------|--|--|
| चिम ध्यली. | २६३   ब्राइस.           |  |  |

| ३६० जापा                          | नकी राजनी                  | रितिक प्रगति                   |                   |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| विस व्यूलो,<br>प्रेस <b>पकृ</b> , | २ <b>१३</b>   व<br>२५०   f | ग्रइस,<br>ब्रॅंक्के, कप्तान,३० | 33.5<br>20, 88,88 |
| फ                                 |                            | म                              |                   |
| फार्मीता, टापू,                   | १०१                        | ٠.                             | n 788             |
| फ़ुकुआवा,                         |                            | मन्त्रपरिषड्,                  | २०७-२११,          |
| फुकुशिमा, प्रदेश०,                |                            | मन्त्रिमएडल,                   | १८१,२०६           |
| क्रकेनकार्र, प्रावेशिय            | Б <sub>45-</sub>           | _                              | २=१-३४=           |
| शासका सम                          | 7,                         | मलयद्वीप,                      | ¥                 |
| फुजिमोता, वद्ग,                   | ३४३                        | मत्सुरिगोतो, स                 | ० छहे । २ =       |
| फूजीवारा घंश,                     | 43                         | मात्सुकाता मन्त्रि             | मिएडल, २६८        |
| फुयाफेन,नगर,                      | રરૂપ                       | मायेजिमामित्सु                 | .स∘क∘,            |
| फान्सिस वितियम                    | ा,फाक्सध≖                  |                                | १३३ दि०           |
| पृयुजन जिक्कोका                   |                            | मालयचीनी,                      | 3                 |
| सिद्धान्त,                        | \$4.0 ;                    | मांच्रिया, देश,                | १०                |
| व                                 | 1                          | मांदेस्क्य, प्र०,              | १६ध               |
| •<br>बरगेस, ग्र० का०,             | 927                        | मिकादो तत्व,                   | २⊏                |
|                                   | , ,,,,                     | मिकादी ग्रसाट                  | ુ, <sup>૧</sup> ૦ |
| बासोनाड्, एक<br>फरासीसी,          | દ્વર                       | क्रिस्सगीमोनो.                 | ધર                |
|                                   |                            | मित्सुई, मित्सु                | चिशी,             |
| विल द्याव राइट्र                  | ,                          | "कागस्य के व                   | ह्येर. ३२०        |
| विसार्क, प्र० पुर                 | , १४६,१७५,                 | मित्सुयोका, ल                  | ० प्रतः, ११२      |
|                                   | २६३                        | मित्सुविशि, क                  | ् १४१             |
| बुशिदो, धर्म,                     | १०                         | मिन्तो, लोकप                   | જ્ઞ. રહ્ય         |
| वैजहार, प्र० का                   | o, ২,২ <b>১</b> ৪          | क्रियोजी स                     | #.                |
|                                   |                            |                                |                   |

२१ मियोजी, स॰ क॰,

बैन्यम, प्र० विवे, १०२,२३६ मिल, लोव्यव,

वैनजामिन कीड्,

१०२

| ६६२ जापानकी रा                                                                           | ाजनीतिक प्रगति<br>-                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| सा॰ चेम्बरलेन, १०१ टि॰<br>लाई थीड्माडथ, १६५<br>वितः ६= टि॰                               | ४ शिमेई कारे,<br>राजनीतिक दल, १७३                                                          |
| तिन, ६८/८०<br>नीहङ्ग चङ्ग, २६<br>लुई चौदहर्वों, म॰ पु॰, १३८<br>लेक पार्सान पत्र, १६७ टि॰ | ६ शिमोदा, न०, ७५ टि॰<br>१ शिएसभा, २०५                                                      |
| लक्ष पासान पत्र, १९७१-<br>लैटिन, भाषा,<br>व                                              | प शोग्त, स                                                                                 |
| वाई-होक-होऊन, घुँस<br>कानून,<br>बाक् फू,ह्यावनी सरकार, प                                 | सहरना ४५<br>सन्धिनगर, ७४ टि०<br>प्रथ सभाममिति कानून, २५०<br>प्रथ सभा द्वयवद्धति,प०,१२५ टि० |
| चान कैथियी, रह<br>चालपोल, २६<br>चालास, प्र० का॰, २३                                      | हर्द सम्राट्, ५३,१८०-२११<br>हर्द सरदारसमा, २०४-२८७<br>३६ सरदारसमा, २१५-२३१                 |
| वास्टेयर, १<br>वार्निक, १<br>विकटोरिया रानी, १                                           | परपसी विलियम बीन्टङ, ४=<br>पर्य सिंहियदं ब्रह्मबादी, ३३<br>१=० सर्वन्दो सरकार, १२६         |
| विशिष्टमुद्रस् श्रीर प्रका-<br>शन कानून,<br>विश्वियम श्रानसन,                            | स्पेर्ट सीर्म धर्मेयिमाग, १६५<br>सारसुमो, न०, ७०-२०                                        |
| ग्र० का०,<br>ध्वक्ति प्राधान्यवाद,<br>इ                                                  | १६ सायगो, स॰ क॰, =3                                                                        |
|                                                                                          | क्या कियोजका हत्याकाएड, ३०६                                                                |

सियोलका इत्याकाएड, सिथोल की सन्धि,

188

शान्तिरत्ता कृतन्न.

शिंग्तो, धर्म,

# शन्दानुक्रमणिका

# पारिभाषिक शब्द-कोष ।

श्चंगरेजी से हिन्दी ।

A

Absolutism or Oriental Despotism

स्वैरशासननीति या प्रजादमनमूलक नीतिः (एकमेवाहितीयाधिकार).

श्रागाही कान्न Admonition Act शासन सत्ता Administrative Power मैत्री

Assembly of Prepectural प्रान्तीय शासक सभा Amity

Governors

मन्त्रिमगडल Cabinet प्रतिहापत्र Charter Oath Civil and Military Codes दीवानी फौजदारी कानून

(कानफरेन्स) सभा Conference पुराणित्रय Conservative परामर्श सभा

Consultative Assembly संघटन, प्रातिनिधिक राज्य-Constitution पद्धति

(कौल्सिल) परिपद Council

जापानकी राजनीतिक प्रगति 335 देश Country ग्रदालत Court :यायमन्द्रि Court of Administrative Litigation D सर्वसाधारणसत्तावाद Democracy नायय Deputy governor चगति Development Desciplinary Punishment मर्यादारता दगह देवी अधिकार Divine Right राज्यकी युग्मरूपता Duality of Govt E द्रर्थविद्यान Economics निर्वाचनपद्धति Eloctoral System **निर्माचक** Elector Emperor सम्राद् जासनोधिकार Executive Powers F ताल केदार Fendal Chiefs a सेमानी, सेनापति General. н Hard Money System प्रधान न्यायमन्दिर High Court of Justice

### पारिभाषिक शब्द-कोष

लोकप्रतिनिधि सभा House of Commons सरदार परिषद House of Representatives प्रतिनिधि परिषद

त्रवैध Illegitimate, Illegel राजसभा, दर्वार Imperial Court राष्ट्रीय सभा Imperial Diet अनुष्ठानपत्र Imperial Ordinance Individualism

Intrigues .1

Judge

i. Law of State Laws Legislative Assembly

Legislative Powers Liberalism Liberal Local Autonomy

Memorial

Monarchical Form of Govt.

व्यक्तिप्रधानवाद पड्यन्त्र

<sub>न्यायाधी</sub>श

M

राजकानून धर्मशास्त्र धर्मपरिषद, कानून बनाने-

वाली सभा धर्मविधान अधिकार

उदारमत उदार ∉धानिक स्वराज्य

त्रावेदनपत्र राजतन्त्र राज्य

#### ३६८ , जापानकी राजनीतिक प्रगति मुदाहृ ए ग्युति Monitary System देहरचनासम्बन्धी निरीत्तम

Morpohological Observation

National Freasury

N

p

Natural Rights

Oligarchie Form of Gove

Party Govt. Public Opinion Press Law Privy Council

Paper Money

Radical Politician

Reactionist Party Representative Logisla tive Assembly Republicanism

Responsible and Non Responsible Restoration

राष्ट्रनिधि जन्मसिद्ध अधिकार O श्रहपसत्तात्मक्शासन पद्धति

कागजी सिके दलवद्ध सरकार लोकमत

द्यापासस्यम्घी विधान मन्त्रपरिषद P श्चामुलसुधारवादी पुनरान्दोलक दल -प्रातिनिधिक धर्मसभा प्रतिनिधिसत्तावाद उत्तरदायी और <sub>श्र</sub>नुत्तरदायी

चून स्पापना

### पारिभाषिक-शब्द-कोप

Ruler Rural community हाकिम ग्रामसंखा

Semi Independent Senate Socialism

Social Ont-casts Sufferagist

Star-chamber नज्ञस्वन Systum of Arbitration पंचायत प्रथा

.

Tent-government Tow-chamber Systum

Unification
Union-in-larg Party
United Association
United States
Utilitarianism

Utility

S श्चर्घसाधीन

श्रवसायान शिष्टसभा समाजसत्तावाद श्रन्यज जातिएँ

श्चन्यज जातिएँ श्रिधिकाराभिलापी नचत्रभवन

T ह्यावनी सरकार समास्य प्रवति

सभाद्वय पद्धति U

एकीकरण प्रयत्नदकताचादी दल संयुक्त संघ संयुक्तराष्ट्र उपयोगितातस्य उपयोगिता

# पारिभाषिक शब्द-कोष ।

हिन्दी से श्रंगरेजी।

#### अ

|                                       | ঙ্গ                         |                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| भ्रधिकारामिलाः \<br>पिणी स्मिये       | Sufferagists                | सफ़रजिस्ट्स                         |
| श्चदालत                               | Court ,<br>Imperial Ordi-   | कोर्ट<br>इम्बोरियल आर्डि-           |
| <b>ब</b> नुष्ठानपत्र                  | nance<br>Civil War          | मन्स<br>सिथिलवार                    |
| भ्रन्तः कलह<br>भ्रन्त्यज जातिएँ       | Social Outcasts             | सोशन द्याउट-                        |
| <b>श</b> मः(स्यपद                     | Ministrial Office           | कास्ट्रम्<br>मिनिस्ट्रियल आ॰<br>फिस |
| श्रमीर उमराव                          | Nobles<br>Economics         | नोब्ल्स<br>इकोनोमिक्स               |
| द्मर्घविद्यान<br>द्यर्घस्वाधीन नृपर्व | d Semi Independen           | t सेमि-इन्डिपेन्डेस्ट<br>ग्रामेंडा  |
| ्श्रमेदा<br>भरपजन सत्तारम             | Armeda<br>& Oligarchic Forn | ।<br>भोलिगः किंक फार्म              |
| शासनपद्दति<br>ग्रहंमाय                | of Govt.<br>Ego             | द्याव गवर्नमैर<br>रुगो              |
| स्रवेष सम्राट                         | Illegitimate<br>Emperor     | इक्षिजिटिमेट<br>एक्स्स्र            |

### ४०२ जापानकी रांजनीतिक प्रगति

| TT.  |  |
|------|--|
| OII. |  |

|                                              | •••                                          |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| त्रागाही कानून                               | Admonition act                               | पडमोनिशन पत्रु                                           |
| भाषत्कालिक  <br>आज्ञापत्र                    | Emergency ordi-<br>nance                     | इमर्जेन्सी श्रार्थि-<br>नन्स                             |
| माम्लसुघाट }<br>वादी                         | Radical Politi-<br>cians                     | रेडिकल पालिटी<br>शियन्स                                  |
| मावेदन पत्र                                  | Memorial                                     | मेमोरियल                                                 |
| इं                                           |                                              |                                                          |
| <b>रं</b> ग्लिस्तान                          | England                                      | र्•लेन्ड                                                 |
| ਰ •                                          |                                              |                                                          |
| ब्धरदायी श्रीर )<br>श्रनुत्तरदायी }<br>सरकार | Responsible and<br>Non-responsi-<br>ble Govt | रिस्पोन्सिब्ल प्रन्ड<br>नान-रिस्पोन्सि-<br>ब्ल गवर्नमेंट |
| <b>उदार</b> मत                               | Liberalism                                   | लियरे लिड्म                                              |
| ढपयोगिनामि-<br>द्वांन, उपयो-<br>गिनानस्य     | Utiliterianism                               | यूटिलिटेरियनिउम                                          |
| Ų                                            |                                              |                                                          |
| पफ और शनेक  <br>देन शहेत                     | One and many                                 | वन एन्ड मेनी                                             |
| पक्रीकरण                                     | Unification                                  | यूनिफ़िकेशन                                              |
| <del>क</del>                                 |                                              |                                                          |
| कागज़ी सिक्के<br>कानफरेम्स                   | Paper Money<br>Conference,                   | पेप <b>र मनी</b><br>कान्फरेन्स                           |

| पारिभाषिक-शब्द-कोप ४०३<br>परिषद Council कीन्सल<br>कानूनकी पोषी Codes of Laws कोइस झाफ लाज़<br>स्त्र               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| सबूहस्तशासननीति lorn-hand Policy श्रायनं हैन्ड पालिस                                                              |  |  |
| न्नामपञ्चायत, Villageor Town- विलेज आर टौन<br>नगरपञ्चायत गाcating मीटिंग<br>Rural Commu स्रत्ल कम्यूनिटी<br>नांty |  |  |
| छ                                                                                                                 |  |  |
| छापासम्बन्धीविधान Press law प्रेस ला<br>छावनी Tent Governmet टेन्ट गधर्नमेंट                                      |  |  |
| <b>ज</b>                                                                                                          |  |  |
| जगहुर Spiritual Head दिगरिचुश्रल देर<br>जन्मसिद्यश्रधिकार Natural Rights नेचुरल राहद्स                            |  |  |
| त                                                                                                                 |  |  |

Feudel Chifs

Party Govt.

Materialist

द

ताह्यकेदार

युलवद्य सरकार

दुनियादार

फ्यूडल चीप़स

वार्टी गवर्नमेंट

मेटिरीयलिस्ट

जापानकी राजनीतिक प्रगति 808 दीयानी, फीअ-Civil and Melli-सिधिल पन्स प्रिtary Codes दारी कानून 🥤 लिटरी कोड्स मार्फीलिजिफल देहरचनासम्ब-Marphological न्धी निरीक्षण ग्रान्जर्वेशन

observation

न

Star-chamber

Leadership

वेश Country देवी अधिकार Divine right

घ धर्म परिषद् या 🕽 Legislative

कानून बनाने-वाली समा Assembly

धर्मविधान-Legislative ग्रधिकार Power घर्मशास्त्र Laws

धर्माध्यत High Priest Hard Money घातुनिर्मित धन

Systum

नदायमधन नाएय मध्यकत्य

हाइप्रीस्ट

लाज

कस्ट्री

डिबाइन राइट्

लेजिसलेटिय झ-

लेजिस्लेटिय पायर

सेम्ग्ली

हार्डमनी सिस्टम

स्टार चेम्बर

Deputy Governor देवुरी गवर्नर

लीडरशिप

Question of Taxa- फेश्चन श्राफ टेपसे-शन पन्ड रिप्रेtion and Re-ज़ेन्देशन presentation

## पारिभाषिक-शब्द-कोप

तियां चक निर्वाचनपद्धति न्थायविभाग **स्वायाधी**श

र्लेकुर

Elector इलेकुरल सिस्टम Electoral systum Judiciary संस

जुडीशियरी Judge कोर्ट छाव एडमि-Court of admini-निस्ट्रेटिव सिstrative Litigation टिरोशन

u

परामर्शदाता.

परिवार कानृन पुनःस्थापना नरान्दोलक दक्ष पुराण्प्रिय तंच पंचायत प्रधा

प्रगति प्रजातंत्रराज्य-

Consultative Assembly

Law of Family Restoration Conservative Arbitrators System of Arbi-

tration

Development Representative System of Govt.

Union-in-large Party

वडवाइजर कान्सल्टेटिय ग्र-

संस्करी ला श्राफ फैमिली रिस्टोरेशन Reactionist Party रिष्यश्विस्ट पाट

FOR

कान्सर्वेटिय श्चाचिंद्रेटर्स सिस्टम द्याव ह्या-विदेशन डिचलपर्मेट रेचेतेरहेरिय सि-स्टम द्यापः ग-ਰਜੰਸੋਂਟ

युनियन-इन-लार्ज ਧਾਣੀ

जापानकी राजनीतिक प्रगति 808 हाई कोर्ट याद प्रधान स्थाय High court of मन्दिर जस्टिस **nustice** प्रतिनिधिस तावाद रिप क्लिके निज्ञ Republicanism प्रतिनिधि House of Tepre हाउस ग्राफ रिप्रे जेन्द्रे दिय परिपद sentative মনিলাবন্ন Charter Oath चार्रेर योध रिप्रेजेन्टेटिय Representative प्रातितिधिक जिस्लेटिय श्र L-gislative धर्मस्या सेम्ब्ली Assembly Constitution कान्स्टिट्यशन ग्रसेम् ली बाब fectural governors भीफेकरल गव-ब यलपूर्वकसम्राट । Usurpation of यसरपेशन इम्बीरिल पावर सेंचापहरण रे Imperial Power यसेस्ट्री वाहरु कि यहसरयकसभा An assembly **या**ग्योकड widely conoked

Privy Counsil

Disciplinary Punisment

Magnum Con

cilium

Cahmet

प्रोयो कौन्सिल

हिसिमिनरी पनि-

वेधिनेट

शर्मेट

साप्तम कान्सि

लियम

### मातिनिधिक राज्य पद्धति प्रान्तीयशासकसभा Assembly of pre

मन्त्रपरिषद

मन्द्रिमगुडल

महासभा

मर्यादार सादगृह

## पारिमापिक-शब्द-कोप

DOK ला श्राफ लाइवल मानहानिका कानून Law of Libel मिकादोहज़म Mecadoism मिकादो तत्व मोनेटरी सिस्टम Monatery Systum मुद्राङ्कन पद्यति द्योरिजन Origin मृतपुरुष Magna-charta मेद्रा चार्टा दमिटी Amity मैत्री

राजा

Soveriegn Monarchical राजतन्त्रराज्य

tion

Form of Govt. राजनीतिकसंस्कार Political mind Political Institu-

राजनीतिक संखा

1mperial Court राजसमा

राज्यकी युग्मकपता Duality of Govt राष्ट्र

राष्ट्रसंघटनसम्य- ) न्धी उद्योग राष्ट्रनिधि राष्ट्रकानून

राष्ट्रीय एकान्त राष्ट्रीय श्रस्तित्व

राष्ट्रीय सभा

Law of State National Iosolation Exi-National

stence Imperial Diat

National treasury

Nation, People Canstitutional movement

नेशन, पीपल कन्स्टिट्यूशनल मृ-न में र नेशनल ट्रेज़री

ला आफ स्टेट नेशनल याइसीले-शन नेशनल पविजस्टेन्स

इम्वीरियल डायट

इम्पीरियल कोर्ट ह्युग्रलिटी ग्राघ ग्रवनंमेंट

पोलिटिकल माइन्ह पोलिटिकल इंस्टि-ख्यशन

सावरेन मोनाचिकल फार्म श्राव् गवर्नमेंट

### ४०८ जापानकी राजनीतिक प्रगति

6

लक्ष्यर्गा जणीर | दारताल्लकेदार | क्यूडल लार्ड Feudel Lord Worship of dollar चशिष स्राय डालर सदमीका दासत्व खाकप्रतिनिधिसभा House of commonsहाउस श्राच कामन्स पहिलक्ष श्रोपिनियन Public opinion लोकमत विशिष्टमुद्रस Special Press and स्पेशल पेस पन्छ Publication act पहिलक्षेशन एक एटिकोरेन से विदशसम्पर्क Auti forein हिन्दे हैं ह विराध sentiment प्रकृष्ल्गृन आव विदेशियों हा Expulsion of फारेनर्स foreigners निवासाल पन्यापातोजिस्ट. Anthr (pologist वशवेत्ता प्धनालोजिस्ट Ethnologists रेड प्राइ इन्डस्ट्री ब्यासाय वाशिज्य Trade and Indu strv इन्डिविजुञ्जालिज्म Individualism व्यक्ति प्राधान्यवाद फान्सो सिडेट्ड् Consolidated राज्य स्टेट State

श

Peace Priserva

Peace

चीस

पीस प्रसर्वेशनल

# पारिभाषिक-शब्द-कोष

308 सिविल गवर्नर Civil Governor ग्रासक Excutive Powers एक्ज़क्यूटिव पायस शासन अधिकार कानटिट्यशन Constitution ग्रासनपद्धति **प**डमिनिस्ट्रेटिव Administrative शासनसत्ता पावर Power गवर्निंग क्लास Governing Class शासकवर्ग क्रीतेर Senate शिएसभा घ रनदृग Intrigue षड्यम्ब स ग्रसेम्ब्ली Assembly सभा थ्योरि ब्राफ सो-Theory of Social समाजस्वानन्य रे शल कन्ट्राकृ Contract का सिद्धांत द्रन्देम्बर सिस्टम Two-chamber सभाद्रय पद्धति Systum सोशलिङ्ग Socialism समाजसत्तावाद प्रस्परर Emperor सम्राट गवर्गमॅट Government मरकार हेरहड द्यान श्रा-Heraldon Offical सरकारका दृत फिशल सर्विस Service हाउस श्राफ पीयर्म House of Peers सरदार परिपद हेमोक्रेसी सर्वसाघारण सन्ता Democracy वाद मिलिटरी मेन सामरिक कर्मचारी Military Men

जापानकी राजनीतिक प्रगति ४१० चार्टर स्रोध स्नाव Charter Oath of सिद्धान्तपञ्चक- ) फाइय छार्टिकल Five Articles का शपथपत्र 🕽 रिफार्म Reform सुधार टाइटिस छाय जन Titlesof Genera-सेनानीकी उपाधि रेलिउम lism General जनरल संगापति युनाइटेड स्टेट्स United States संयुक्तराज्य यनाइटेड United Associa-संयुक्तसंघ सियेशन tion युनाइटेड स्टेट्स United States मंद्रकराष्ट्र — कास्स्टिट्युशने Constitutiona-संघटनात्मक तिज्ञम lism राज्य प्रणाली 🕽 लोकल द्याटानोमी स्थानिक स्वराज्य Local Autonomy इन्डिविज्ञ ह्या लिपम स्वतन्त्र दयक्तिस्य Individualism स्वेरशासननीति। या एकतन्त्रा-श्चरसोहयूटिज्म श्चार Absolutism or धिकार प्रजा क्रोरियन्टल , दमनमूलक Oriental Despo-हिस्पाटिङ्म नीति, एकाtism मेवद्वितीया-धिकार दाकिम Ruler रुलर